#### GOVERNMENT OF INDIA .

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO 537/6

CALL No. 294.30954/Lam/Lam

D.G.A. 19

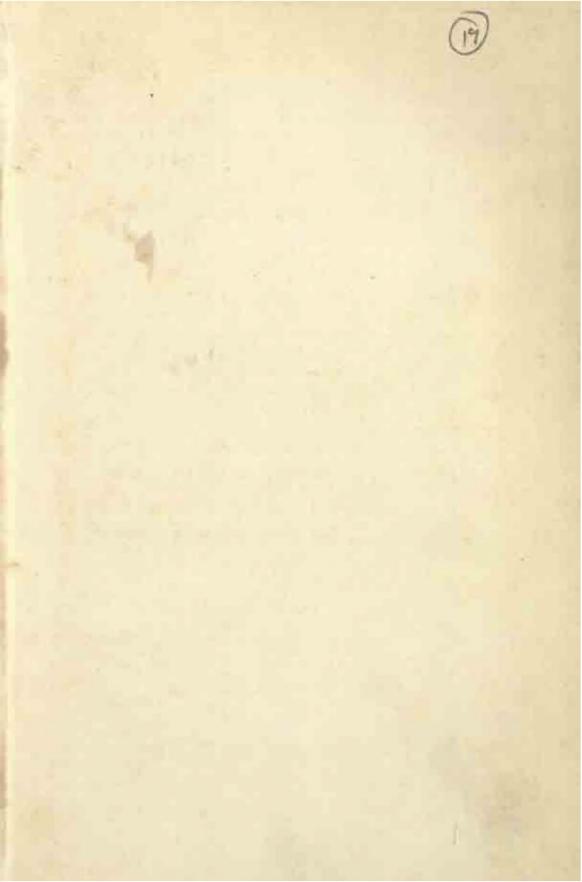

Länck Täränath

Bharata men Baudhadhuna
ba itihasa
ter by

Riggin Lundup Lame

Kashi Prasad Jayuswal Shodh Sansthan Portna

# लामा तारनाथ विरचित

# भारत में बौद्धधर्म का इतिहास



धनुवारक रिगजिन लुण्डुप लामा

53716

294.30954 Lam/Lam

> काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना

#### HISTORICAL RESEARCH SERIES

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE OF THE COVERNMENT OF THE STATE OF BIHAR

VOLUME VIII

म्लाध्यः स एवं गुणवान् रागद्वेष चहिष्कृता । मृतार्थकपने पस्य स्वेयस्थेव सरस्वती ।।

राजतरंगिणी, १-- ७

'He alone is a worthy and commendable historian, whose narrative of the events in the past, like that of a Judge, is free from passion, prejudice and partiality.'

Kathana, Rajatarangini, 1-7

General Editor

PROF. A. L. THAKUR

Director, R. P. Jayaswal Research Institute, Patris

8175C

K. P. JAVASWAL RESEARCH INSTITUTE PATNA

1971

Price Rs. 10.00

# HISTORY OF BUDDHISM IN INDIA

Translated by

RIGZIN LUNDUP LAMA

LECTURER IN TISETAN
NAVANALANDA MAHABIHAR, NALANDA

K, P. JAYASWAL RESEARCH INSTITUTE
PATNA

Published by Prop. A. L. THAKUR

Director

EASHI PRASAD JAYASWAL RESEABOH INSTITUTE
PATNA

All Rights Reserved (September, 1971)

Date No. 294 36954/Law Law

PRINTED IN INDIA

54

THE SUPERINTENDENT, SECRETARIAT PRESS BIHAR, PATNA



The Government of Bihar established the K. P. Jayaswal Research Institute at Patna in 1950 with the object, inter alia, to promote historical research, archaeological excavations and investigations and publication of works of permanent value to scholars. This Institute along with five others was planned by this Government as a token of their homage to the tradition of learning and scholarship for which ancient Bihar was noted. Apart from the K. P. Jayaswal Research Institute, five others have been established to give incentive to research and advancement of knowledge-the Nalanda Institute of Post-Graduate Studies and Research in Buddhist Learning and Pali at Nalanda, the Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning at Darbhanga, the Bihar Rashtra Bhasha Parishad for Research and Advanced Studies in Hindi at Patna, the Institute of Post-Graduate Studies and Research in Jainism and Prakrit Learning at Vaishali and the Institute of Post-Graduate Studies and Research in Arabic and Persian Learning at Patna.

As part of this programme of rehabilitating and re-orienting ancient learning and scholarship, the editing and publication of the Tibetan Sanskrit Text Series was first undertaken by the K. P. Jayaswal Research Institute with the co-operation of scholars in Bihar and outside. It has also started a second series of historical research works for elucidating history and culture of Bihar and India. The Government of Bihar hope to continue to sponsor such projects and trust that this humble service to the world of scholarship and learning would bear fruit in the fullness of time.

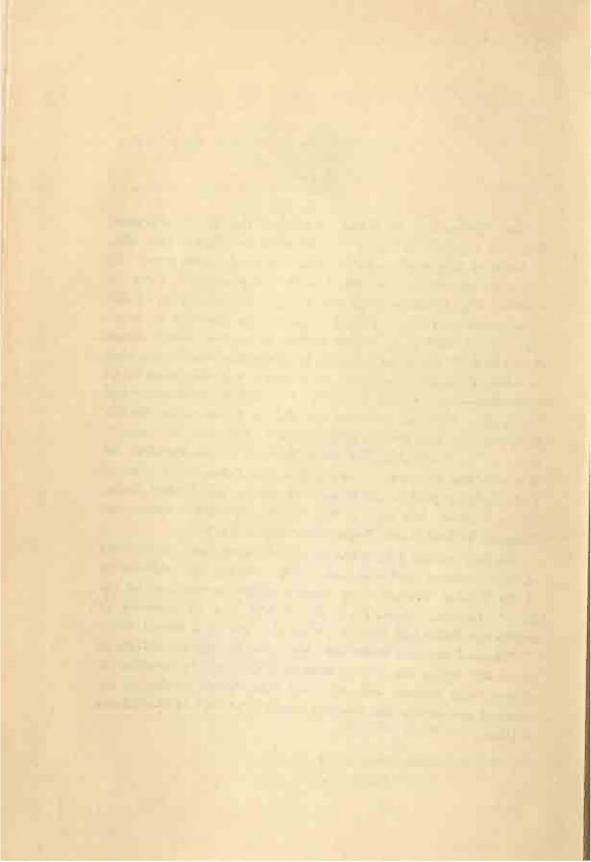

#### मुखबन्ध

लामा तारताथकृत "भारतवर्ष में बौद्धधर्म का इतिहास" नामक धन्य का मूल भोट भाषा से प्राध्यापक श्री लामा रिगिजन लृष्ट्रप (गुरु विद्याघर प्रनाभोग) महोदयकृत हिन्दी सनुवाद इतिहास तथा घम जिज्ञासु पाठक समाज को उपहार देते हुए मुझे विद्योध प्रानन्द का अनुभव हो रहा है। इष्टब्य है कि दीर्घकाल से भारतीय विद्वान भारतीय प्रन्थों का तिब्बती भाषानुवाद भीट देशीयों को उपहार देते रहें, वहां भोट देशीय विद्वार विद्वान एक भोट प्रन्य को भारतीय भाषा में अनुवाद कर भारतीयों को समर्थण कर रहे

तारनाथ ने सीलहर्वी शताब्दी के प्रन्तिम भाग में जन्म ग्रहण किया था। संश्रह्वी शताब्दी के प्रारंभ में प्रस्तुत ग्रन्थ लिखा गया था। संसार में भोट भाषा निबद्ध प्रन्यों में इसका खादर सर्वाधिक हैं। भोट देश में इसका एकाधिक संस्करण हुया था। सेण्ट पिटसंवर्ग से शिफनार द्वारा सम्पादित इसका एक अपर संस्करण प्रकाशित हुया था। बाराणसी से भी इसका पुनमृंद्रण हुया है। १८६६ में शिफनार तथा भसिलभ द्वारा जर्मन तथा कसी भाषानुवाद सेण्ट पिटसंवर्ग से प्रकाशित हुए थे। एनगा टेरामोटोकृत जापानी अनुवाद टोकियों से १६२८ में प्रकाशित हुया है।

मूल भोट भाषा से हरिनाय वे कृत अंग्रेजी अनुवाद का कुछ अंग्र 'वी हेराल्ड' (१६११) पित्रका में निकला था। डॉ॰ उपेन्डनाय घोषाल तथा डॉ॰ निलनाझ वल ने इन्डियन हिस्टोरिकल क्वाटंलो (३-२६ भाग) में शिफनारकृत जर्मन अनुवाद को अंग्रेजो में अंग्रतः उतार विया। भोट पन्य से लामा चिन् पा तथा अलका चट्टोपाच्याय कृत पूर्ण अंग्रेजो अनुवाद टिप्पणो तथा परिशिष्टों के साथ शिमला स्थित इन्डियन इन्सटिच्युट आंफ एउभान्स्ड स्टिडज द्वारा १६७० में अकाशित हुआ है।

भारतीय इतिहास पर प्रस्तुत प्रत्य प्रचुर प्रकाश डालता है। इस दृष्टि से किसी भारतीय भाषा में इसका अनुवाद होना विशेष आवश्यक था। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद ने इस अभाव को पूर्ण किया है।

प्रारंत से हो काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान ने विशिष्ट बौद्ध धन्यों के प्रकाशन को सन्यतम कर्तव्य क्य में अपनाया है। इस खेत्र में इसे समुक्ति स्वीकृति भी मिली। ब्याशा है प्रस्तुत धनुवाद प्रन्य भी पण्डित समाज में इसके अपरापर प्रकाशनों के समान समादर प्राप्त करेगा।

इस प्रसंग में में मुविज प्रनुवादक, संस्थान के पूर्ववर्ती निवेशकाण तथा बिहार सरकार को, प्रस्तुत योजना की सफलता के लिये, हार्दिक धन्यवाद प्रकट कर रहा हूं।

बुद्ध पूजिमा १६७१

धनन्त साल ठाकुर, निवंशक।



## विषय-सूची

|   | E |    |   |    |
|---|---|----|---|----|
|   | 展 | Q. | т | 1  |
| - |   | Be | • | я. |

| २। राजा युजाह कालीन कथाएं  ३। यार्ग युजनू कालीन कथाएं  ४। यार्ग वीविक कालीन कथाएं  ६। राजा मनोक का जीवन-बृत्त  ७। राजा मनोक का जीवन-बृत्त  ७। राजा मनोक के समजालीन कथाएं  ६। दितीय कारना कालीन कथाएं  १०। मार्ग महायस कालीन कथाएं  १०। मार्ग महायस कालीन कथाएं  ११। राजा महायस कालीन कथाएं  ११। राजा महायस कालीन कथाएं  ११। सुत्रीय संपीति कालीन कथाएं  १४। महायान के वरमविकास की मारंगकालीन कथाएं  १४। महायान के वरमविकास की मारंगकालीन कथाएं  १४। महायान के वरमविकास की मारंगकालीन कथाएं  १४। मार्ग मार्ग ने बारा बुद्धवासन का संरक्षण कालीन कथाएं  १४। बुद्धवासन पर जह का अथम माकमण और पुनक्त्यान  १४। मार्ग मार्ग मार्ग देव मार्ग कथाने कथाएं  १८। मार्ग मार्ग विविध मार्ग कथाएं  १८। मार्ग मार्ग विविध मार्ग मार्ग राज्य पुनक्त्यान  १०। मार्ग मार्ग विविध मार्ग मार्ग राज्य पुनक्त्यान  १८। मार्ग पर गार्ज का जितीय मार्ग मार्ग राज्य पुनक्त्यान  १०। मार्ग पर गार्ज का जितीय मार्ग मार्ग राज्य कर्म बन्द कालीन कथाएं  १३। पार्ग बुद्ध को भीतन कृति और राजा कर्म बन्द कालीन कथाएं  १३। पार्ग प्रसंग भीर उनके मन्त्र वनुवन्त्र कालीन कथाएं  १४। राजा चीन कालीन कथाएं  १४। राजा चीन कालीन कथाएं  १६। राजा गोर्व कालीन कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | म्लग्रंप | की प्रस्तावना।                        |                     |        | न्ष  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|--------|------|
| ३। यार्ग व्यवम् कालीन कथाएं  ४। यार्ग व्यवम् कालीन कथाएं  १। यार्ग व्यवम् कालीन कथाएं  १। यार्ग व्यवम् कालीन कथाएं  १। यार्ग प्रवोक को समकालीन कथाएं  १। यार्ग प्रवोक को समकालीन कथाएं  १। यार्ग प्रवास कालीन कथाएं  १। यार्ग महायद्य कालीन कथाएं  १। यार्ग मार्ग वह वरमिकास की धारंमकालीन कथाएं  १। यार्ग नागार्ग डारा बुद्धवासन को संरक्षण कालीन कथाएं  १। यार्ग मार्ग वह का अथम धाकमण धीर पुनक्त्यान  १। यार्ग मार्ग वह का अथम धाकमण धीर पुनक्त्यान  १। यार्ग मार्ग वह का वितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग मार्ग वह का वितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग पर शत् का वितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग पर शत् का वितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग वह को धीरिम कृति भीर राजा कर्मचन्द्र कालीन कथाएं  १। यार्ग वह का वितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग वह का वितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग वह का वितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्यान  १। यार्ग वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्याण  १। यार्ग वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्याण  १। यार्ग वह वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्याण  १। यार्ग वह वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्याण  १। यार्ग वह वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्याण  १। यार्ग वह वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्याण  १। यार्ग वह वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्याण  १। यार्ग वह वह का वृतीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्याण  १। यार्ग वह वह का वित्र कालीव कथाएं  १। यार्ग वह वह का वित्र कालीव कथाएं  १। यार्ग वह वह कालीव कथाएं  १। यार्ग वह वह कालीव कथाएं  १। यार्ग वह वह कालीव कथाएं | 91       | राजा अजातवज् कालीन कथाएं :            | - 4                 | 4 4    |      |
| ४। पार्य थेवितक कालीन कवाएं  १। पार्य थेवितक कालीन कवाएं  १। पार्य थेवितक कालीन कवाएं  १। पात्रा प्रतीक को लगनन्तुतः  १। पात्रा प्रतालोक कालीन कवाएं  १०। पार्य महाजोन प्राचि कालीन कवाएं  ११। पात्रा महाजय कालीन कवाएं  ११। प्रतीय संपीति कालीन कवाएं  १३। महापान को वरमविकास की प्रारंपकालीन कवाएं  १४। बाह्यण पत्रुत्त कालीन कवाएं  १४। आने नागानुन द्वारा बुद्धतालन का संप्रत्य कालीन कवाएं  १४। प्राचे नागानुन द्वारा बुद्धतालन का संप्रत्य कालीन कवाएं  १४। बुद्धवालन पर नह का अपम प्राक्षण प्रीर पुनकत्वान  १०। प्राचार्य प्राप्त्रित का दिनीय प्राक्षण प्रीर उसका पुनकत्वान  १४। प्रदा मानार्य प्राप्त्रित का वितीय प्राक्षण प्रीर उसका पुनकत्वान  १४। प्रता बुद्धपंत्र की मंतिन कृति भीर प्रचा कर्मचन्द्र कानीन कवाएं  १३। प्राचा बुद्धपंत्र की मंतिन कृति भीर प्रचा कर्मचन्द्र कानीन कवाएं  १३। प्राचा बुद्धपंत्र की मंतिन कृति भीर प्रचा कर्मचन्द्र कानीन कवाएं  १४। प्रचा बुद्धपंत्र की मंतिन कृति भीर प्रचा कर्मचन्द्र कानीन कवाएं  १४। प्रचा बीत कानीन कवाएं  १६। प्राचा वात्र पंत्रीहरू प्राप्ति कानीन कवाएं  १६। ओमर प्रचीति के सम्प में पटित कथाएं  १६। प्रचा गोपाल जानीन कथाएं  १६। प्रचा गोपाल जानीन कथाएं  १६। प्रचा वेवपाल भीर उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं  १६। प्रचा वेवपाल भीर उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं  १६। प्रचा वेवपाल भीर उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं  १६। प्रचा वेवपाल भीर उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं  १६। प्रचा वेवपाल भीर उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.1      | राजा सुवाहु कातीन कवाएं               | * *                 | 6.6    | Ę    |
| ४। सार्य वीतिक कालीन कथाएं  १। सार्य वीतिक कालीन कथाएं  १। सार्य समोक का जीवन-वृत्त  १। सार्य समोक का जीवन-वृत्त  १। सार्य समोक का जीवन-वृत्त  १। सार्य महानाम कालीन कथाएं  १। दितीय कारवन कालीन कथाएं  १। सार्य महानाम सार्य कालीन कथाएं  १। सार्य महानाम कालीन कथाएं  १। सार्य महानाम के वरमिकास की सारंगकालीन कथाएं  १। महायान के वरमिकास की सारंगकालीन कथाएं  १। महायान के वरमिकास की सारंगकालीन कथाएं  १। सार्य नार्यानुन हारो बुद्धतासन का संरक्षण कालीन कथाएं  १। सुद्धवासन पर नह का अपम साक्रमण और पुनक्तवान  १। सार्य सार्य वर्द का अपम साक्रमण और पुनक्तवान  १। सार्य सार्य वर्द का वितिय साक्रमण और उसका पुनक्तवान  १। सार्य पर शह का वृतीय साक्रमण और उसका पुनक्तवान  १। सार्य पर शह का वृतीय साक्रमण और उसका पुनक्तवान  १। सार्य पर शह का वृतीय साक्रमण और उसका पुनक्तवान  १। सार्य पर शह का वृतीय साक्रमण और उसका पुनक्तवान  १। सार्य स्तरन की सीतन कृति और राजा कर्यचन्द्र कालीन कथाएं  १। सार्य स्तरन की सीत नक्ति और राजा कर्यचन्द्र कालीन कथाएं  १। सार्य स्तरन भीर उनके सन्य वसुवन्त्र कालीन कथाएं  १। सार्य विक्रमण और कालीन कथाएं  १। सार्य क्रमण विक्रमण सार्व कालीन कथाएं  १। सार्य क्रमण कालीन कथाएं  १। सार्य क्रमण कालीन कथाएं  १। सार्य मोमाल जालीन कथाएं  १। सार्य विक्रमण सीर उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं  १। सार्य वेपमाल सीर उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं  १। सार्य वेपमाल सीर उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं  १। सार्य वेपमाल सीर उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 =      | यंना नुवन् कालीन कवाएं                |                     |        | 100  |
| १। पार्य वीतिक कालीन कवाएं १। राजा अजोक का जीवन-बृत  १। राजा अजोक के समजातीन कवाएं १। राजा विज्ञाओंक कालीन कवाएं १। राजा विज्ञाओंक कालीन कवाएं १। राजा विज्ञाओंक कालीन कवाएं १। राजा महावा कालीन कवाएं १। राजा महावा कालीन कवाएं ११। राजा महावा कालीन कवाएं १३। महावान के चरमविकास की मारंगकालीन कवाएं १४। महावान के चरमविकास की मारंगकालीन कवाएं १४। बाह्मण राजुल कालीन कवाएं १४। आनं नागानुन डारा बुढातासन का संरक्षण कालीन कवाएं १६। बुढातासन पर जजू का अथम माक्रमण और पुनकत्वान १७। माजार्य मार्व्येद मार्दि कालीन कवाएं १६। माजार्य महत्वा की मंतिन कृति और राजा कर्वचन्द्र कालीन कवाएं १३। माजार्य हिक्ताम मार्दि कालीन कवाएं १४। राजा बुढान की मंतिन कालीन कवाएं १४। राजा जीन कालीन कवाएं १६। राजा जीन कालीन कवाएं १६। राजा निक्तन मार्दि कालीन कवाएं १६। राजा गोनिवनन मार्दि कालीन कवाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥1       | आर्य उपनृप्त कालीन कथाएं              | 4 6                 |        | 3    |
| ६। राजा मजोक का जीवन-वृत्त  । राजा मजोक के समकाजीन कवाएं  द। राजा विण्ताओं के कालीन कवाएं  द। राजा विण्ताओं के कालीन कवाएं  १०। मार्च महाजोन मार्चि कालीन कवाएं  १०। मार्च महाजोन मार्चि कालीन कवाएं  १२। तृतीय संगीति कालीन कवाएं  १३। महायान के चरमविकास की मारंभकालीन कवाएं  १४। महायान के चरमविकास की मारंभकालीन कवाएं  १४। बाह्मण चहुन कालीन कवाएं  १४। आमं नानानुंन हारा बुह्यासन का संरक्षण कालीन कवाएं  १४। बुह्यासन पर जहु का अथम साक्षमण और पुनक्तवान  १३। मार्चा मार्च्य मार्चि कालीन कवाएं  १६। महत्य पर जान का जितीय साक्षमण और उसका पुनक्तवान  १०। महत्य पर जान का जितीय साक्षमण और उसका पुनक्तवान  १०। महत्य पर जान का जितीय साक्षमण और उसका पुनक्तवान  १४। चार्चा सुह्यां की मंतिन कृति और चार्चा कार्यच्य कालीन कवाएं  १३। मार्चा प्रसंग और उनके सन्य वसुबन्च कालीन कवाएं  १४। चार्चा मीर्च कार्यीय कार्यीन कवाएं  १४। चार्चा मीर्च कार्यीन कार्यों  १४। चार्चा मीर्च कार्यीन कवाएं  १४। चार्चा मीर्च कार्यीव कार्यीन कवाएं  १४। चार्चा मीर्च कार्यीन कार्यीन कवाएं  १४। चार्चा मीर्च कार्यीन कार्यीन कवाएं  १४। चार्चा मीर्च कार्यीन कार्यां  १४। चार्चा मीर्च कार्यीन कार्यीन कवाएं  १४। चार्चा मीर्च कार्यीन कार्यीन कवाएं  १४। चार्चा मीर्च कार्यीन कवाएं  १४। चार्च मीर्च कार्यीन कवाएं                                                                            | 2, 1     | धार्य श्रीतिक कालीन कवाएं             | w #                 |        | 9%   |
| <ul> <li>श्री त्रां सर्वोक के समकाजीत कवाएं</li> <li>श्री दितीय कारवा कालीत कवाएं</li> <li>श्री त्रां महाजोंने आदि कालीत कवाएं</li> <li>श्री राजा महायदा कालीत कवाएं</li> <li>श्री राजा महायदा कालीत कवाएं</li> <li>श्री त्रां महायात के वरमविकास की धारं मकालीत कवाएं</li> <li>श्री बाह्यण रावृत कालीत कवाएं</li> <li>श्री आवं नागा नुं त दारा बुद्धवासत का नं रक्षण कालीत कवाएं</li> <li>श्री आवं नागा नुं त दारा बुद्धवासत का नं रक्षण कालीत कवाएं</li> <li>श्री आवं नागा नुं त दारा बुद्धवासत का नं रक्षण कालीत कवाएं</li> <li>श्री आवार्य धारंदेव आदि कालीत कवाएं</li> <li>श्री अववार्य पर तानु का जितीय धाकमण और उसका पुनवत्यात</li> <li>श्री अद्धर्म पर तानु का जितीय धाकमण और उसका पुनवत्यात</li> <li>श्री सद्धर्म पर तानु का जितीय धाकमण और उसका पुनवत्यात</li> <li>श्री राजा बुद्धरा की धीतन कृति और राजा कर्मचन्द्र कालीत कवाएं</li> <li>रूरा धावार्य दिवनाग धादि कालीत कथाएं</li> <li>रूरा धावार्य दिवनाग धादि कालीत कथाएं</li> <li>रूरा राजा भीत कालीत कथाएं</li> <li>रूरा राजा भीत कालीत कथाएं</li> <li>रूरा राजा भीता कालीत कथाएं</li> <li>रूरा राजा भीतान आदि को कथाएं</li> <li>रूरा राजा भीतान कालीत कथाएं</li> <li>रूरा राजा भीतान कालीत कथाएं</li> <li>रूरा राजा मीतान कालीत कथाएं</li> <li>रूरा राजा वेवपात और उसके पुत के समय में पटित कथाएं</li> <li>रूरा राजा देवपात और उसके पुत के समय में पटित कथाएं</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51       | राजा सन्नोक का जीवन-वृत्त             |                     |        | 2 =  |
| <ul> <li>श्री वितीय कारका कालीन कथाएं</li> <li>श्री वितीय कारका कालीन कथाएं</li> <li>श्री राजा महाज्ञ मार्ग कालीन कथाएं</li> <li>श्री राजा महाज्ञ मार्ग कालीन कथाएं</li> <li>श्री राजा महाज्ञ मार्ग कलोन कथाएं</li> <li>श्री महायान के बरमविकास की धारं मकालीन कथाएं</li> <li>श्री बाह्मण राहुन कालीन कथाएं</li> <li>श्री आयो नागा नृत दारा बुदातासन का संरक्षण कालीन कथाएं</li> <li>श्री बुद्ध साम पर त्रह्म का अथम धाकमण धीर पुनकत्थान</li> <li>श्री बुद्ध साम यां कमण धीर पुनकत्थान</li> <li>श्री मार्ग मार्ग पर त्रह्म का अथम धाकमण धीर उसका पुनकत्थान</li> <li>श्री मार्ग पर त्राह्म का हितीय धाकमण धीर उसका पुनकत्थान</li> <li>श्री मार्ग पर त्राह्म का हितीय धाकमण धीर उसका पुनकत्थान</li> <li>श्री राजा बुद्ध राज्ञ को वित्त कहित थीर राजा कर्ण कर्ण कालीन कथाएं</li> <li>राजा बुद्ध की धीतन कितीय धाकमण धीर उसका पुनकत्थान</li> <li>श्री राजा बुद्ध की धीतन कितीय धाकमण धीर उसका पुनकत्थान</li> <li>श्री राजा बीत कालीन कथाएं</li> <li>राजा धीन कालीन कथाएं</li> <li>राजा भीन कालीन कथाएं</li> <li>राजा मीर्ग कालीन कथाएं</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -15      | राजा बतोक के समकातीन कवाएं            | * 5                 |        | 有量   |
| <ul> <li>१०। वार्य महानोम आदि कालीन कवाएं</li> <li>१०। वार्य महानोम आदि कालीन कवाएं</li> <li>११। त्वीय संगीति कालीन कवाएं</li> <li>१२। त्वीय संगीति कालीन कवाएं</li> <li>१३। महायान के वरमविकास की आरंभकालीन कवाएं</li> <li>१४। बाह्मण राहुन कालीन कवाएं</li> <li>१४। आयं नानानुंन डारा बुद्धवासन का नंदास्य कालीन कवाएं</li> <li>१६। बुद्धवासन पर बहु का अथम आक्रमण और पुनकत्वान</li> <li>१०। आवार्य आरंदेव आदि कालीन कवाएं</li> <li>१८। वाद्धमं पर बहु का जितीय आक्रमण और उसका पुनक्तवान</li> <li>१८। वाद्धमं पर बहु का नृशिय आक्रमण और उसका पुनक्तवान</li> <li>१८। यद्धमं पर बहु का नृशिय आक्रमण और उसका पुनक्तवान</li> <li>१८। यद्धमं पर बहु का नृशिय आक्रमण और उसका पुनक्तवान</li> <li>१८। यद्धमं पर बहु का नृशिय आक्रमण और उसका पुनक्तवान</li> <li>१८। यद्धमं पर बहु का नृशिय आक्रमण और उसका पुनक्तवान</li> <li>१८। यद्धा बुद्धमं की अतिम कृति और राजा कर्मचन्द्र कालीन कवाएं</li> <li>१८। यार्य अस्त और उनके अन्य वसुवन्य कालीन कवाएं</li> <li>१८। राजा जीन कालीन कवाएं</li> <li>१८। राजा गीविनन्त्र आदि कालीन कवाएं</li> <li>१८। राजा वेन्यान और उसके पुत के समय में पटित कवाएं</li> <li>१८। राजा वेव्यान और उसके पुत के समय में पटित कवाएं</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41       | राजा विवतायोक कालीन क्याएं            | 4.9                 |        | Ę.o. |
| १०। यार्च महावीन बादि कालीन कवाएं ११। राजा महावध कालीन कवाएं १२। तृतीय संवीति कालीन कवाएं १३। महायान के वरमविकास की धारमकालीन कवाएं १४। बाह्मण रावृत कालीन कवाएं १४। बाह्मण रावृत कालीन कवाएं १४। आयं नानार्जृत द्वारा बुद्धतासन का संरक्षण कालीन कवाएं १६। बुद्धवासन पर नद् का अपम धाकमण और पुनक्त्यान १०। माजार्थ धावँदेव आदि कालीन कवाएं १८। माजार्थ मातृत्वेट आदि कालीन कवाएं १८। मद्धमें पर शतृ का वृतीय धाकमण और उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमें पर शतृ का वृतीय धाकमण और उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमें पर शतृ का वृतीय धाकमण और उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमें पर शतृ का वृतीय धाकमण और उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमें पर शतृ का वृतीय धाकमण और उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमें पर शतृ का वृतीय धाकमण और उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमें पर शतृ का वृतीय धाकमण और उसका पुनक्त्यार १०। सद्धमें पर शतृ का वृतीय कालीन कवाएं १२। सार्च बुद्धमें की कालीन कवाएं १४। राजा शीन कालीन कवाएं १६। राजा शीन कालीन कवाएं १६। राजा गीविजन्त धावि की कवाएं १६। राजा गीविजन्त धावि की कवाएं १६। राजा गीविजन्त धावि की कवाएं १६। राजा वेवमान और उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं १८। राजा वेवमान और उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं १९। राजा वेवमान और उसके पुत्र की समय में पटित कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21       | दिलीय काश्यत कालीन कथाएँ              |                     |        | 49   |
| ११। त्वीय संगीति कालीन कवाएं १२। त्वीय संगीति कालीन कवाएं १३। महायान के चरमविकास की धारंभकालीन कवाएं १४। बाह्मण राहुन कालीन कवाएं १४। आयं नागानुन द्वारा बुद्धनासन का नंदाल कालीन कवाएं १६। बुद्धनासन पर नद्र का अथम धाकमण धीर पुनकत्वान १०। सालायं मार्यदेव धादि कालीन कवाएं १६। मद्धमं पर गाव, का जितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्वान १०। सद्धमं पर गाव, का जितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्वान १०। सद्धमं पर गाव, का जितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्वान १०। सद्धमं पर गाव, का जितीय धाकमण धीर उसका पुनक्त्वार ११। राजा बुद्धना की धीतन इति धीर राजा कवेचन्द्र कालीन कवाएं १३। धावायं दिवनाग धादि कालीन कथाएं १४। राजा धीन कालीन कथाएं १४। राजा धीन कालीन कथाएं १६। राजा धीन कालीन कथाएं १६। राजा गीविनन्द्र धादि की कवाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 901      | बार्व महानोन बादि कानीन कवाएं         |                     |        | 33   |
| १२। तृतीय संगीति कालीन कवाएं १३। महायान के वरमविकास की धारंप्रकालीन कथाएं १४। बाह्मण रावृत कालीन कथाएं १४। आयं नागानृत द्वारा बुद्धशासन का संरक्षण कालीन कथाएं १६। बुद्धशासन पर बद्ध का अथम धाक्रमण और पुनक्त्यान १०। मानार्थ मार्यदेव आदि कालीन कथाएं १८। मानार्थ मार्यदेव आदि कालीन कथाएं १८। मार्वार्थ पर शावृ का वितीय धाक्रमण और उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमं पर शावृ का वितीय धाक्रमण और उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमं पर शावृ का वितीय धाक्रमण और उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमं पर शावृ का वृतीय धाक्रमण और उसका पुनक्त्यान १०। सार्व पर शावृ का वृतीय धाक्रमण और उसका पुनक्त्यार १४। राजा बुद्धगत की भीतन कृति और राजा कथेनच्छ कालीन कथाएं १३। धावाय धारंप अपने धारंप कालीन कथाएं १४। राजा शील कालीन कथाएं १४। राजा शील कालीन कथाएं १६। सीमद्धमंकीति के समय में पटित कथाएं १६। राजा गोपाल जालीन कथाएं १६। राजा गोपाल जालीन कथाएं १८। राजा गोपाल जालीन कथाएं १८। राजा गोपाल जालीन कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 991      | राजा महापद्म कालीन कवाएं              | 16.4                |        | 4.8  |
| १३। महायान के वरमविकास की धारंभकालीन कवाएं १४। बाह्मण राहुन कालीन कवाएं १४। आगं नागानुंन द्वारा बुद्धशासन का संरक्षण कालीन कथाएं १६। बुद्धशासन पर नह का अध्यम धांकमण धीर पुनक्त्यान १०। आचार्य धांपंदेन आदि कालीन कथाएं १८। आचार्य मात्वेट धादि कालीन कथाएं १८। सद्धमं पर शह का हितीय धांकमण धीर उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमं पर शह का हितीय धांकमण धीर उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमं पर शह का नृतीय धांकमण धीर उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमं पर शह का नृतीय धांकमण धीर उसका पुनक्त्यान १८। सद्धमं पर शह का नृतीय धांकमण धीर उसका पुनक्त्यान १८। सार्व यसेग धीर उनके धन्ध वसुवन्ध कालीन कथाएं १८। सार्व यसेग धीर उनके धन्ध वसुवन्ध कालीन कथाएं १४। राजा धीन कालीन कथाएं १४। राजा धीन कालीन कथाएं १४। राजा धीन कालीन कथाएं १४। राजा चन, पंचीसह धादि कालीन कथाएं १४। राजा भीवनन्त्र धादि की कथाएं १४। राजा गीवनन्त्र धादि की कथाएं १८। राजा वेवयान धीर उसके पुत्र की समय में घटित कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 981      | वृतीय संगीति कालीन कवाएं              |                     | 0.40   | 3 %  |
| १४। बाह्मण राहुल कालीन कवाएं १४। आवं नावार्नुन द्वारा बुद्धवासन का संरक्षण कालीन कथाएं १६। बुद्धवासन पर बहु का अथम आक्रमण सीर पुनक्त्यान १०। आवार्य आर्यदेन आदि कालीन कथाएं १८। आवार्य आर्यदेन आदि कालीन कथाएं १८। आवार्य मात्वेट सादि कालीन कथाएं १८। सद्धमें पर बाहु का जितीय आक्रमण सीर उसका पुनक्त्यान १०। सद्धमें पर बाहु का जितीय आक्रमण सीर उसका पुनक्त्यार ११। सद्धमें पर बाहु का जितीय आक्रमण सीर उसका पुनक्त्यार ११। सद्धमें पर बाहु का जितीय आक्रमण सीर उसका पुनक्त्यार ११। सद्धमें पर बाहु का जितीय आक्रमण सीर उसका पुनक्त्यार ११। सार्व बुद्धमें की सीत कृति भीर राजा कर्षचन्त्र कालीन कथाएं १३। सार्वार्य दिक्नाग सादि कालीन कथाएं १४। राजा बीन कालीन कवाएं १४। राजा बीन कालीन कथाएं १४। राजा बीन कालीन कथाएं १४। राजा वीनन्त्र सादि की कथाएं १४। राजा गोपान कालीन कथाएं १४। राजा गोपान कालीन कथाएं १४। राजा वीनमन सादि की कथाएं १४। राजा वीनमन सादि की कथाएं १४। राजा वीनमन सादि की कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171      | महायान के चरमविकास की धारंत्रक        | ालीन कथाएं          |        | 34   |
| ११ । आयं नानार्न्न द्वारा बुद्धचासन का संरक्षण कालीत नव्याएं १६ । बुद्धवासन पर बहु का अपम आक्रमण और पुनक्त्यान १७ । आवार्य आयंदेव आदि कालीन कथाएं १८ । आवार्य मात्वेट खादि कालीन कथाएं १८ । मद्धयं पर शब्द का वितीय आक्रमण और उसका पुनक्त्यान १० । सद्धयं पर शब्द का वितीय आक्रमण और उसका पुनक्त्यार १९ । सद्धयं पर शब्द का वृतीय आक्रमण और उसका पुनक्त्यार १९ । सद्धयं पर शब्द का वृतीय आक्रमण और उसका पुनक्त्यार १९ । स्वा बुद्धसन की अंतिन कृति और स्वा क्षमेचन्द्र कालीन कथाएं ११ । सार्व प्रवंग और उनके अन्य वसुवन्द्र कालीन कथाएं ११ । सार्वा प्रवंग आदि कालीन कथाएं ११ । सार्वा गीन कालीन कलाएं ११ । सार्वा गीन कालीन कथाएं ११ । सार्वा गीन कालीन कथाएं ११ । सार्वा गीनिकन्द्र सादि कालीन कथाएं ११ । सार्वा गीनिकन्द्र सादि की कथाएं ११ । सार्वा गीनिकन्द्र सादि की कथाएं ११ । सार्वा गीमाल कालीन कथाएं ११ । सार्वा गीमाल कालीन कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32.1     | बाह्यण राहुन कानीन कपाएं              |                     | 8.4    | 3.6  |
| १६। बुढिगासन पर बहु का अध्यम आक्रमण और पुनक्त्यान १३। आवार्य आर्यदेव आदि कालीन कथाएं १८। आवार्य मात्वेट धादि कालीन कथाएं १८। सढ में पर शबु का जितीय आक्रमण और उसका पुनक्त्यान २०। सढ में पर शबु का नृशीय आक्रमण और उसका पुनक्तार १९। एजा बुढिगत की अंतिन कृति और एजा क्षेत्रच्य कालीन कथाएं १२। आर्य असंग और उनके अनुव वसुबन्ध कालीन कथाएं १३। धावार्य दिझ्नाग आदि कालीन कथाएं १४। एजा बीन कालीन कथाएं १४। एजा बीन कालीन कथाएं १६। सीमद धर्मकीरिंग के समय में घटित कथाएं १३। एजा गोविजन्त्र आदि की कथाएं १६। एजा गोपाल कालीन कथाएं १८। एजा बेवपान और उसके पुत्र के समय में घटित कथाएं १९। एजा बेवपान और उसके पुत्र के समय में घटित कथाएं १९। एजा बेवपान और उसके पुत्र के समय में घटित कथाएं १९००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9%1      | आयं नागार्नुन हारा बुद्धशासन का संर   | त्व कालीत कथाएं     | * *    | ¥q   |
| १६। भाजार्य मात्नेट बादि कालीन कनाएं १६। मढम पर शत् का जितीय आक्रमण और उसका पुनस्त्यान १०। सढम पर शत् का नृतीय आक्रमण और उसका पुनस्त्यान ११। एजा बुद्धान की मंतिन कृति भीर राजा कर्णकन्त्र कालीन कथाएं ११। पार्य असंग भीर उनके अनुभ वसुबन्द कालीन कथाएं ११। पार्या परिजनाम मादि कालीन कथाएं १४। पार्या जीन कालीन कलाएं १६। राजा जीन कालीन कलाएं १६। राजा जीन कालीन कलाएं १६। सीमद वर्णकीति के समय में पटित कथाएं १६। राजा गीविजन्त्र मादि की कथाएं १६। राजा गीविजन्त्र मादि की कथाएं १८। राजा गीविजन्त्र मादि की कथाएं १८। राजा गीपाल कालीन कथाएं १८। राजा वेवपाल भीर उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं १९। राजा वेवपाल भीर उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                       |                     |        | Yo   |
| १६। नड में पर शव का जितीय आकमण और उसका पुनस्त्यान २०। सड में पर शव का नृतीय आकमण और उसका पुनस्दार ११। राजा बुद्धान की अंतिन कृति और राजा कर्णकर कालीन कथाएं १२। यार्थ असंग और उनके अनुव वसुबन्ध कालीन कथाएं १३। यार्थ असंग और उनके अनुव वसुबन्ध कालीन कथाएं १४। यार्थ शिक्ताग खादि कालीन कथाएं १४। राजा शील कालीन कथाएं १४। राजा शील कालीन कथाएं १६। सीमद खर्मकीरिंग के समय में पटित कथाएं १३। राजा गीविजन्द खादि की कथाएं १३। राजा गीयान कालीन कथाएं १३। राजा गीयान कालीन कथाएं १३। राजा गीयान कालीन कथाएं १३। राजा वेवपान और उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं १४। राजा वेवपान और उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं १४। राजा वेवपान और उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं १४। राजा वेवपान और उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101      | आवार्य धार्यदेव आदि कालीन कपाएं       |                     | 4 4-   | YE   |
| २०। सद्धमं पर शतु का नृतीय साक्रमण स्रोर उसका पुनरुद्धार ११ । राजा बुद्धमंत की संतिन कृति सौर राजा कनंत्रन्द्र कालीन कवाएं ११ २२। सार्थ असंग भीर उनके सन्व वसुबन्द् कालीन कवाएं ११ २३। साचार्य दिख्नाग सादि कालीन कथाएं ७ १४। राजा सील कालीन कथाएं ७ ११। राजा बन, पंचसिंह सादि कालीन कथाएं ११। सीमद् स्पंकीित के समय में बटित कथाएं १०१ २६। राजा गीवित्रन्द्र सादि की कथाएं १०१ २६। राजा गीपाल कालीन कथाएं १०१ २६। राजा गीपाल कालीन कथाएं १०१ २६। राजा वेवपाल सौर उसके पुत्र के समय में बटित कथाएं १०१ २६। राजा वेवपाल सौर उसके पुत्र के समय में बटित कथाएं १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9=1      | धानायें मात्नेट बादि कालीन कवाएं      | 4.4                 | 4 4    | ¥.o  |
| २०। सद्धमं पर शतु का नृतीय भाकमण स्रोर उसका पुनरद्वार ११ । राजा बुद्धमंत की मंतिन कृति भीर राजा कर्नेचन्द्र कालीन कथाएं ११ । सार्य प्रसंग भीर उनके सन्ध वयुवन्त् कालीन कथाएं ११ । सार्वा प्रसंग भीर उनके सन्ध वयुवन्त् कालीन कथाएं १४। राजा सील कालीन कथाएं १४। राजा सील कालीन कथाएं १४। राजा बन, पंचसिंह भादि कालीन कथाएं १६। सीमद् स्पंकीति के समय में पटित कथाएं १९। राजा गोविचन्त्र मादि की कथाएं १९। राजा गोवाल कालीन कथाएं १९। राजा वेवपान भौर उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं १९००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151      | बढमें पर शब् का क्रिवीय आक्रमण धं     | र उसका पुनस्त्यान   | B B    | F.Z  |
| २२। यार्थ प्रसंग भीर उनके सन्ध वसुबन्ध कालीन कथाएं  २३। याचार्य दिक्नाग बादि कालीन कथाएं  २४। राजा गील कालीन कथाएं  २६। राजा चल, पंचसिंह बादि कालीन कथाएं  २६। योगद धर्मकीति के समय में पटित कथाएं  २७। राजा गीविजन्त्र बादि की कथाएं  २०। राजा गीविजन्त्र बादि की कथाएं  २६। राजा गीविजन्त्र बादि की कथाएं  २६। राजा गीवाल कालीन कथाएं  २६। राजा देवपाल बौर उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं  २१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301      | सदमें पर गत्नु का नृतीय साक्रमण हो    | र उसका पुनस्क्षार   |        | 7.8  |
| २२। सार्य प्रवंग भीर उनके सन्ध वसुबन्ध कालीन कथाएं २३। साचार्य दिकलाग सादि कालीन कथाएं २४। राजा गील कालीन कथाएं २५। राजा चल, पंचसिंह सादि कालीन कथाएं २६। योग चल, पंचसिंह सादि कालीन कथाएं २६। शीमद धर्मकीति के समय में पटित कथाएं २७। राजा गीविचन्त्र सादि की कथाएं २६। राजा गीविचन्त्र सादि की कथाएं २६। राजा गीपाल कालीन कथाएं २६। राजा देवपाल सौर उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं २१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391      | राजा बुद्धपन की अंतिम कृति भीर रा     | ना कर्नचन्द्र कानीन | कवाएं  | LX.  |
| २४। राजा गील कालीन कवाएं ७ २६। राजा वन, पंचसिंह प्रादि कालीन कवाएं ६१ २६। श्रीमद् प्रपंजीति के समय में पटित कथाएं ६१ १८। राजा गीविजन्त्र प्रादि की कवाएं १०१ २८। राजा गीपाल कालीन कवाएं १०१ २६। राजा वेवपाल प्रौद उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331      | यार्व असंग भीर उनके यन्त्र वसुबन्धः   | कालीन कथाएं         | No. op | ध्व  |
| २५। राजा चल, पंचसिंह आदि कालीन कथाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 371      | धानायं दिख्नाग धादि कालीन क्याएं      | e: 9                | os aș  | 13.0 |
| २६। राजा चन, पंचसिंह आदि कालीन कपाएं दर<br>२६। ऑसद् धर्मकीति के समय में पटित कथाएं ६<br>२७। राजा गोविनन्त्र आदि की कपाएं १०१<br>२८। राजा गोपाल कालीन कपाएं १०१<br>२६। राजा देवपाल और उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 321      | राजा जील कालीन कवाएं                  | à a                 | 47     | ठह   |
| २७। राजा गोविजन्त्र सादि की कथाएं १०१<br>२८। राजा गोपाल कालीन कथाएं १०१<br>२८। राजा देवपाल और उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341      | राजा चल, पंचसिंह प्रादि कालीन कया     |                     | B 40   | ==   |
| २८। एवा गोपाल कालीन कवाएं १००<br>२६। एवा देवपाल घोर उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251      | श्रीमद् बर्गकीरिंग के समय में पटित कर | गएं                 | oi u   | 尼司   |
| २६। यजा देवपान और उसके पुत्र के समय में पटित कथाएं १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २७।      | राजा गोविचन्त्र मादि की कवाएं         | # N-                | 2.2    | 904  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 351      | राजा गोपाल कालीन कथाएं                | 1.0                 |        | 9==  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.35     | राजा देवपान और उसके पुत्र के समा      | में पहित कथाएं      |        | 999  |
| ३०। राजा बा धमगाल कालान कवाए १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 301      | राजा भी धर्मगाल कालीन कवाएं           | * *                 | 2 1    | 994  |

| <ul> <li>११। राजा मनुरक्तित, वनगान भीर कहाराज महीनाल<br/>धटित कथाएँ।</li> </ul> | के समय में १२०   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ३२। राजा महापाल और शामुपाल कालीन कथाएं .                                        | 922              |
| ३३। राजा चणक कालीन कथाएं                                                        | 452              |
| ३४। राजा में बराल और ने बराल कालीन कथाएं                                        | 17=              |
| ३५। बाजगल, हस्तिगल धौर वालियान कालीन कवार                                       | 999              |
| ३६। यजा रामपाल कालीन कवाएं                                                      | 939              |
| ३७। चाद सेन राजाओं के समा की कवाएं .                                            | 997              |
| ३ = । विक्रमसिना के अधान-सवितों के उत्तराधिकारी .                               | 192              |
| ३६। पूर्वी कोकि देश में बुद्धशासन का विकास .                                    | 930              |
| ४०। उपडीपों में बौद्धधर्म का प्रवेश और दक्षिण प्र                               | गदि में इसका १३= |
| युनबत्यानं ।                                                                    |                  |
| ४१। पुष्पावली में विशव दक्षिण में बौद्धमें का विकास                             | 939              |
| ४२। बार निकामों के विषय में मंजिप्त निक्षण .                                    | 987              |
| ४३ । मंत्रवान की उत्पत्ति पर संक्षिप्त निरूपण                                   | 984              |
| ४४। मूर्तिकारों का प्रादुर्वाव                                                  | 180              |
| ४५। परिणिष्ट                                                                    |                  |
| ४६। बुद्धि-यत                                                                   | 18 (a.e.)        |

#### भूमिका

लामा तारानाय द्वारा प्रणीत 'मारत में बौद्ध प्रसं का द्वीतहास' के मूल तिब्बती प्रंय के हिन्दी अनुवाद को इतिहासकारों, विशेषतथा बौद्ध में में प्रभिष्ठित रखने वाले पाठकों का कर स्पर्ध प्राप्त कराने में मुझे अनिवंतनीय हुये हो रहा है। इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद मैंने १९६३ में धारम्य कर १९६५ में समाप्त किया और तब से १९७० तक पटना स्थित प्रवीशक, सन्विवालय मुद्रणालय के कार्यालय में अनुवाद की पांडुिलिप पढ़ी रही। जेव मैंने १९७० में एक बार पांडुिलिए का अवलोकन किया तो उसमें प्रनेक वृदियों देख मेरा जिल्ला किया लिंग्जित हो उठा। पर साथ ही मूझे प्रसन्नता भी हुई कि इस प्रविध में मैंने कम-से-कम इतनी प्रगति तो कर ली है कि मैं धपने पूर्व-कल कार्य में बृदियों देख सकते योग्य हो गया है। ग्रंथ का मुद्रण-कार्य प्रारम्म हुया तथा मेरे पास इसका आमुद्रण देखने के लिये मेजा गया। मूझे प्रसन्नता धौर कन्तीय है कि इस प्रवसर का जाम उठा कर मैंने उसमें ग्रंपने नजीन यनुभवों के सामार पर यथोचित संगोधन कर दिया है।

मुझे भारतीय इतिहास का ज्ञान तो नहीं के बराबर है और मेरा विषय भी इति-द्वास नहीं रहा है; किन्तु तिञ्चत में बौद्धधर्म सम्बन्धी इतिहास का योडा बहुत-शान रखता हूँ। मेरा प्रयास तो वही रहा है कि में एक मनुवादक वन सक् और इसमें भी मुझे थव भी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है । तिब्बती-हिन्दी व्याकरण और शब्दकीश के अभाव में अनुवाद करते समय भेरे सामने व्याकरण सम्बन्धी नियमों. प्रतिवान्दों तथा मुहावरों की अने क कठिनाइया उपस्थित हुई। तिब्बती भाषा की गैली और हिन्दी भाषा की गैली का भी मुझे भ्यान रहाना पड़ा । तिव्वती भाषा की यह विभिन्दता हैं कि सस्त्रत या हिन्दी की व्यक्तिवाचक संजाओं को भी तिव्यती में मनूदित किया वाता है । उदाहरणार्च, बुद्ध के लिये 'सङ्स्-यंग्, वर्म के लिये 'छोस्', संघ के लिये देने-हें दुन',गुरु के लिये 'ब्ल-म', वर्मणाल के लिये 'खोस-स्वयोड', प्रशांक के लिये 'स्य-जन-मंद', पाटिलिपुत्र के लिये 'सक्य-तर-व', कपिसवस्तु के लिये 'सेर-स्क्यहि-मोड' इत्यादि । तिब्बती शैनी को प्रकृष्ण रखने तथा हिन्दी शैनी को भी मुरक्षित रखने को विचार से मैंने जो सब्द तिब्बती में नहीं हैं और हिन्दी में उनके विना धमाव-सा लगता है उन्हें हिन्दी में निश्च कर इस ( ) कोण्डक में रख दिया है । इस पढाति की स्व० राहनजी थादि कुछ विद्वान मूल की मुख्या की दृष्टि से घच्छा मानते हैं योर कुछ इसके विश्व हैं। मैंने स्वतन्त्र सनुवाद न कर तथा मान का भी ध्यान रखते हुए शाब्दिक घनुवाद करने का ही प्रवास किया है ताकि तिब्बती-हिन्दी के गीसि-भुषा धनुवादकों को शब्दार्थ सोखने का घरसर मिल सके तथा मूल का भाव सुरक्षित रत गर्के।

तारानाम अपने अस में जिलते हैं कि उन्होंने इस यंग्र की नौतीस वर्ष की अवस्था में मूमि-पुस्थ-नानर बुध वर्ष में समाध्त किया । यह तिथि १६०८ ई० के लगभग हैं । इस तिथि के धनुसार इनका जन्म दूध-गुकर वर्ष पर्यात १५०३ ई० में हुया था । येतो-क-प (संस्कृत-तिब्बती दुमाधिया) के परिवार में जन्में । इनका वास्तविक ताम गाँव-कद-ग-हुत-र्गह-निझ्नाइ-यो था। इनके पिता का नाम नेम-म्यंल-स्नुन-खोगस् था ।

तारानाथ ने जो नह मंद्र में विद्याच्ययन किया था । यह मठ स-स्वय के उत्तर में धवस्थित है। जी-नइ की ब्युशित जी-मो-नड नामक स्थान से हुई जहाँ एक मठ धवस्थित है। यह जो-नड स-सन्द का उपसम्प्रदाय है। इकतालीस वर्च की भवस्था में तारानाय ने उसके निकट एक मठ की स्वापना की जिसका नाम तीम-वृर्तन-कृत-कोगन-पिताङ रखा। इस मठ को इन्होंने यने क प्रमुख प्रतिमाधी, प्रस्तकी और हत्यों से सन्वन्न किया । परनात्, आप मंगीननासियों के निमन्त्रण पर मंगीलिया गये वहां बापने चीनी समाद के प्रथम में कई मठ बनवाए । धाप उस देश में र्जे-वृज्न-दश-य की उपाधि से विश्वित किए वए । बाद में मंगोनिया में ही प्रापका स्वर्गवास हवा । इन्होंने कालवक, हटयोग, तत्र बादि पर धनेक पुस्तकों सिल्ली और ये सभी कृतियां विद्वतापुणें हैं । इन्होंने भारत में बौद्धधर्म का इतिहास नामक प्रंथ तिब्बती में विश्वा जिससे प्रीराड तिब्बती लेखकों की थीणी में इनकी परिराणना हुई। इस पुस्तक को जर्मन भाषा में धनदित किए जाने के फतस्वरूप पास्वात्य देशों में भी इनको न्यापि हुई । इनको नियों हुई Mystic tales नामक एक और प्रतक का जर्मन भाषा में धनुवाद हुआ जिसका अंग्रेजी अनुवाद की मूर्पन्द्रनाथ दस, एम० ए०, बी० फिल० ने किया है । इनकी सभी तिच्वती पुस्तकों का मूद्रण फून-द्योगस-मिलक विद्वार में हुया जिसका वर्गन बा॰ दुवी ने किया है । भारतीय पण्डित बलभद्र और कुछन मिश्र की सहायता से तारानाम ने अनुभृतिकवस्य हारा प्रगीत सारस्वत-व्याकरण और इसकी टीका का तिब्बती में घनुवाद किया । ये दोनों पण्डित तिब्बत वए और सामा तारानाच के यहां उत्तरे थे । तारानाच ने म्यान-स्तोड-य (पर म्याना या विशिष्ट बुन्वता) सम्प्रदाय की स्वापना की । यद्यपि चीड-स-प में, जो दुने-सूपस सम्प्रदाय के धवर्तक में, तारानाच के किसी मालाई शिष्य से काल-कक, पार्रामता ग्रांदि का प्रध्ययन किया: किन्तु इसके परवात् उन्त सन्प्रदाय के बनुवार्षियों ने व्यान-स्तोड यत की मान्यता मही दी । बोड-स-प के धनलार कुन-इगह-घोल-मुद्धीग (अन्म १४९३, मृत्य १५६६) धीर विशेष कर तारानाथ के घवतार ने मशत-मतोड़ मत का प्रचार किया । रिन-सपुद्धम-ग-कमं-वस्तुतन-स्वयोड-प्तड-पो हारा धाल्य दिए जाने में फलस्तरूप इस मत का प्रचार उन्नति के विश्वर पर पहुंचा हुआ था; किन्तु पीछ इसकी वक्ति लीग होती गई भीर तारानाव के स्वयंवास के पत्रवात पाववें दलाई लामा ने फून-बोगस-चिनड मठ को दमे-जुनस-य सम्प्रदाय में परिणत कर दिया धौर काष्ठ धार्पा के मुद्रजालय में तालाबन्दी करा वी । धनन्तर १३वें दलाई लागा गुब-न्सतन-ध्य-म्छो (१८७६--१९३३) में धपने शाधनकाल में ताला खोलवाया और काठ के खापे पर पून: खपवाना धारम्भ किया ।

तारानाय का इतिहास राजा यजातवान के काल से ब्रारम्य होकर बंगाल के सेन राजामी तक चलता है। जब इसका चनुवार पार्यवास्य भाषा में सर्वप्रयम हुता तथा पार्वास्य विद्वानों ने इतिहास सम्बन्धी पुस्तकों में इस पुस्तक का उल्लेख किया तो इसका महत्व चीर वाधिक बढ़ गया। यह पुस्तक नौढ उपान्यानों चीर परम्परागत कथामी का एक भण्डार है वर्चाय नैवाक ने चन-तन कुछ जमत्कारामूर्ण वातों का उल्लेख करने में चपनी लेखनी की पर्याप्त उवारता दिखलायी है। कुछ मारतीय इतिहासकारों का कहूना है कि तारानाय मारत में कभी नहीं घाए चे चीर उन्हें भारतीय भूगोल का सम्बन्ध जान नहीं था। सेकिन तो भी हमें इतना तो मानना होगा कि इनकी अस्तुत पुस्तक से, विधीयत्या इसके हिन्दी स्थान्तर से हिन्दी माथियों तथा शोधकर्ताओं को मने क महत्वपूर्ण सूचनार्य मिलेगी चीर साथ ही मारतीय इतिहास मीर समाजवास्त

पर भी प्रकाश पड़ेगा । ताराताय की पुस्तक में सिदी द्वारा सिदियों का प्रदर्शन किये जाने के जो उल्लेख यत्र-तम मिलते हैं उन्हें इन्द्रजाल की संजा देना उचित नहीं हैं। हम उन्हें किया आध्यात्मिक मानित-प्रदर्शन कह सकते हैं। यदि हम चमत्कारपूर्ण बातों से भोत-प्रोत तारानाय-इत प्रस्तुत इतिहास की मानागिकता को नहीं मानते ती रामायण और गीता जैसे हिन्दुओं के पवित्रतम पंची का भी विस्तास नहीं किया जा सकता ।

तारानाय साधारणत्या परिवम, पूर्व और मध्य भाग के महत्वपूर्ण राज्यों और शासकों के संक्षिप्त वर्णन से धारम्भ करते हैं और तब उन नृथों के शासनकाल में बौद्धधर्म की सेवा में सम्पादित सरकार्यों और प्रसिद्ध बौद्ध धावायों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने बौद्ध शासकों का राजाध्य पाकर बौद्धधर्म का प्रवार एवं विकास किया था। विधेयतया तारानाथ ने सदा उन राजाध्य का ही वर्णन करने में धानकि दिखायी है जिनके धासवकाल में बौद्धधर्म को पर्येष्ट राजाध्य विका था। मारत में विभिन्न कालों में प्रादुमू त बौद्ध धावायों, सिद्धों, सिद्धानों और धानक संस्थाओं का विस्तृत वर्णन करना उनका उद्देश्य था। इस प्रकार उन्होंने बहुत वर्ड परिमाण में परम्परागत भारतीय बौद्धधर्म सम्बन्धों कथानकों, इतिहासों और राजनैतिक इतिहासों को सुरक्षित रखा है। धताएव यह पुस्तक भारतीय बौद्धधर्म के इतिहासों में एक मुख्यवपूर्ण स्थान रखती है।

तारानाय में पपनी पुस्तक में अधिकतर ऐतिहासिक तच्यों को क्षेमेंन्द्र और भटनटी के इन्द्रदत्त से उद्भा किया है। इनकी पुस्तक में बिंगत कित्यय मानायों के नामों का क्या वदन दिया गया है। जैसे क्रण्यनारित के स्वान पर बाद के तिब्बती लेखकों ने कालावार्य रखा है और विखुदेव की जगह विब्वतियें (योब-ियन Vol. III, p. 244)। मुरेन्द्रवोधि के स्थान पर देवेन्द्रवृद्धि प्रधिक उपयुक्त माना गया भीर बुद्धित के स्थान पर बुद्धिता में बौर भी प्रतेक ऐसे रूप हैं जैसे विक्रमधिता के स्थान पर विक्रमधीत और कहीं-कहीं विक्रमधीत । तिब्बती में भी ठीक विक्रमधीत का रूपानर कर तैय-ग्रीत-छुत तिबा गया है। मारतीय इतिहासों से तुवनात्मक प्रध्ययन करने से पता लगता है कि तारानाय की पुस्तक में राजाभी कि स्थान में यम-तब कुछ यसत ऐतिहासिक मुजनायें मिनती हैं। लेकिन बही तक भारतीय बौद धावायों का सम्बन्ध है ऐसा विस्तृत भीर विवाद वर्णन कदावित ही किसी भी भारतीय बीद धावायों का सम्बन्ध है ऐसा विस्तृत भीर विवाद वर्णन कदावित ही किसी भी भारतीय बीद धावायों का सम्बन्ध है ऐसा विस्तृत भीर विवाद वर्णन कदावित ही किसी भी भारतीय बीद धावायों के सम्बन्ध हो। मतः, यह पुस्तक उन प्रभावों की स्मृति करने में समन्त रहेंगी। मैंने इस पुस्तक में प्रयुक्त पारिचायिक शब्दों को ब्याख्या सहित पार्याटियाणी में दे दिया है भीर सब्बानुकर्माणका में भारतीय नामों भीर सब्दों को तिब्बती के साम दिया है।

अन्त में में डा॰ असकरी साहब, भूतपूर्व थ० म० निर्देशक, कासी प्रसाद जायसवात, शौध संस्थान, पटना के प्रति करवान द्वामार प्रकट करता हूँ, जिल्होंने मुझे इस पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद कराने के लिये जार-बार प्रेरित कर प्रोत्साहत दिया और इसके लिये पारिश्रमिकस्बरूप सरकार से शे हजार रुपये की राश्चि दिलागी। में बतुंमान थ० स० निर्देशक डा॰ बिन्देश्वरी प्रसाद सिन्हा का भी धानारी हूँ, जिल्होंने इसके मुद्रणकार्य में पर्योत्त प्रसिश्चि प्रकट करते हुए वर्षों से मुद्रणालय में पर्डे हुए हिन्दी अनुवाद को गणाशीध्र मुद्रित कराकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। में अपने सहकर्मी डा॰ नागेन्द्र प्रसाद, एम० ए०, डी॰ लिद०, प्राच्यापक, हिन्दी विभाग, नव नालन्द्रा महा-विहार के प्रति विशेष क्य से प्रपत्ती इतकता ज्ञापित करता हुँ, जिन्होंने धनुवाद को मंशीचित कर और धपनी बहुमत्य सम्मति देशर इसे प्रविक गुद्ध रूप देने का कष्ट किया है।

रिगजिन लुंडुब लामा (गुरु विद्याधर धनाभीग), नव नालन्दा महाविहार (पटना) ।

### सद्धमंरत्न' का आर्यदेश' में कैसे विकास हुआ (इसे) स्पष्टतया दर्शानेवाली चिन्तामणि' नामक (पुस्तक)।

कें स्वस्ति प्रजाम्य:। श्रीमद् श्रीसे प्रलंक्नत, ऐश्वयं का धाकर, सद्धमंरत्न का सायदेश में केंग्ने उदय हुआ (इसका) स्वष्ट रूप से वर्णन करने वाली विन्तार्गण नाम। बुद्ध (को, उनके धाञ्यात्मिक) पुत्रों (को) धौर शिष्यों ग्राहित को (में) प्रशाम करता हूं। धमंबातु (रूपी) देवपर्यं से अवतीर्ण, लक्षणानुष्यंत्रन (रूपी) नेपंद्धं को प्रणाम करता हूं। धम्ता की रिमिश्चस वर्षा करने वाल, मुनीन्द्र (रूपी) नेपंद्धं को प्रणाम करता हूं। पहां इतिहासवेता भी (जब) आयदेश के इतिहास की रचना में प्रविष्ट होंगे हैं, तो जस दिख्यन (विकय के लिये) वाणिज्यवस्तुए प्रवर्णित करता हैं (वैसे ही उनके) कौनत प्रदर्णित करने पर भी, (उनमें) दारिद्धय ही दिखाई पड़ता हैं। कुछ विद्वान भी वब धर्मोत्पत्ति की व्यावधा करते हैं, (तो उनमें भी) प्रनेक स्रोतियों दिखाई देती हैं। प्रतः, श्रान्तियों का निराकरण करने वाली कथा (को) परोपकार के लिये संत्रीय में निख्या है।

महा प्रस्थावश्यक विषय-सूची (प्रस्तुत है)। राजा अंगर्दावन के वंश-कम में चार राजा है—(१) मुबाहु, (२) मुझनू, (३) महेन्द्र धौर (४) चमत। प्रजोक के वंश-कम में वार है—(१) विगता जोक, (२) बीरसेन, (३) नन्द घौर (४) महापध। चन्द्र के वंशज—(१) हरि, (२) अक, (३) जब, (४) नेंग, (५) फणि, (६) मंस और (७) जाल है (जिनके पन्त में) 'चन्द्र' जब्द का योग होना चाहिए। तत्पश्चा (५) चन्द्रगुप्त, (६) विन्दुसार और (१०) इसका पोल श्रो चन्द्र कहलाता है। (११) धमं, (१२) कमं, (१३) वृक्ष, (१४) विगम, (१५) काम, (१६) सिह, (१७) वाल,

१-दम-महि-छोत्-रित-गो-छं = महमं रत्न। बौद्धमं को कहते हैं।

२-इफनस्-युल = धायंदेता। भारतवर्ष को कहते हैं।

३—तिब्बती में 'दुगोस्-ह्दोद-कुन-ह्ब्युङ' लिखा है जिसका बर्थ है 'सब बांछित (फलों को) पूर्ति करने वाला । धेतः, हमने इसके स्थान पर "चिन्तामणि" बब्द दिया है जो इसका पर्याय कहा जा सकता है।

४---सङस्-ग्यंस्-सस् =]बुद्ध-पुत्र । बोधिसस्य को कहते हैं।

५—छोम्-ब्विड म् = धर्मेवातु । यह निमेल चित्त का विषय है जिसे शून्यता, तसता सादि भी कहने हैं।

६---त्र-लम=देवपय। प्राकाश को कहते हैं।

७--म्छत-द्पे = नक्षणानुव्यंतन । सर्वं बृद्ध ३२ महापुरुवनक्षणीं और ६० मनुव्यंत्रनीं से सम्यन्त होते हैं । द० अभिसमयासंकार आठवां परिच्छेद ।

द—ह् फिन-लस्≕कमं। कमं ते तात्पयं बृद्ध के चरितों से हैं।

स्थित-निय-द्वङ -पो = मेचेन्द्र । वृद्ध के धर्मकाय और निर्माण काय के परोपकारी
गुनों की उपमा प्राकास, इन्द्रधनुष, सुधा वरताने वाले मेच इत्यादि से दी गई ई

(१=) विमल, (१२) गोपी और (२०) सलित के अन्त में भी लन्द्र (लब्द) बोइना नाहिए। विन्दुसार को नहीं गिना बाय, तो चन्द्र नामक उन्नीस है। इनमें ते (१) अवचन्द्र, (२) जयचन्द्र, (३) अमंचन्द्र, (४) कमंचन्द्र, (४) विगयचन्द्र, (६) कामचन्द्र और (७) विगलचन्द्र को सात चन्द्र के नाम से अभिहित किया बाता है। इनके ऊपर चन्द्रपुप्त, गोपीचन्द्र और सलितचन्द्र (जोड़कर) दबचन्द्र को नाम से प्रसिद्ध है। पाल के वंश-कम में—(१) गोपाल, (२) देव, (३) रास, (४) धमें, (४) वन, (६) लही, (७) महा, (८) अप्ट, (६) भया, (१०) तय, (१०) आआ, (१२) हिन्त, (१३) राम और (१४) यस है और इन सब के अन्त में 'पाल' (लब्द) वा योग होना चाहिए। पालवंशीय चौदह है। राजा अग्निद्दत, कनिष्क, लक्षाक्य, चन्द्रनपाल, श्रीहर्ष, कील, उदयन, गीडवर्षन, किनक, तुष्क्य, गाफ-महासम्मत, बुद्यस, गम्भीरपद्ध, चल, चलश्र्य, विष्णु, सिह, भर्ष, पंचमसिह, श्रसन्न, प्रावित्य, महासन्धर्म, प्रतिपालयवल का प्राविज्ञांव छिट फुट क्य ने हुआ। मसुरक्षित, चणक, शापुराल और शान्तिपाल का प्रावृज्ञांव पालों के बीच-बीच में छिटफुट रूप से हुआ। जब, काल मणित और राविक ये चार तेन हैं। दिक्षण दिना के कांची आदि विविध (राज्यों) में बुक्ल, चन्द्रचोन, गानिवाहन, महंश, क्षेत्रचक्र, मनोरय, योगसुवाल, चन्द्रचेन, श्लेमकरसिह, व्याश्र, बुद्ध, बुद्धजुन, पण्युच, शापर, विक्रम, उज्ज्वधन, अंष्ठ, नहेन्द्र, देवराज, विष्व, सिणु भीर प्रताप का आविनांव हुआ।

दक्षिण दिला में बलनित, नागकेतु और वर्धमाला नाम के बाह्मण प्राविभृत हुए।
नगारि, कुमारतन्द, मित्रकुमार, बद्रानन्द, दानभद्र, लंकादेव, बहुमुन और मध्यमित ये
प्रावीन महान् प्राचार्य हैं। जिन (बुद्ध) लास्ता के प्रीविद्ध उत्तराधिकारी साव हैं (और)
माध्यन्दिन के बोड़ने से घाठ हैं। उत्तर, यल, पोषद, काष्ट्यप, लानवास, महासोम,
महात्याय, निदन, धमंत्रेष्ठी, पास्त्रिक, प्रस्तृत्व, धौर नन्द—ये लासन का संरक्षण करने
वाले धहेन् हैं। उत्तर, काष्ट्यप, सन्मतीय, महीभासक, धमंत्रुत्व, सुवर्षक, बात्सीपुत्रीय,
ताम्रणाटीय, बहुश्रुतीय, धर्मोत्तर, प्रवन्तक, जेतवनीय, स्विष्ट, धमंत्रात, वसुनित, पोषक,
श्रीलाम, बुद्धेव, कुमारलाम, वामन, कुणाल, लंकर, संघवधंन और सम्मृति ये महा भदन्ते
वर्ष के हैं। जय, सुजय, कल्वाण, सिद्ध, श्रद्धं, रावव, यिकक, पाणिनि, कुजल, मद्द,
वरस्वि, बुद्ध, कुनिक, नुर्गरगोधिन्, शंकर, धमिक, महावीवं, सुविष्णु, मजु, सुप्रमधु, द्वितीयवरस्वि, काशिजात, चणक, वसुनेत, लंकु, बृहस्यति, मित्रक, वसुनाग, भद्रपालित, पूर्ण धौर
पूर्णमद्ध—ये जासन में कृतकृत्य महाबाह्यण वर्ष हैं।

महामान के उपदेशक बानायंगण प्रायः मुनिक्यात होने से विषय-वस्तु में सम्मिनित नहीं किये गये हैं, लेकिन (धार्य उनके) जीवन-बुत्तान्त का वर्णन करने से जात हो

१—इय-ब्नोम=चहेत्। तिब्बती के घनुसार इसका सन्दार्थ धरि को हत करने वाला है धर्मान् जिसने राग, द्वेष प्रारि क्लेशक्यी शब् का वध किया है वही बहुत् हैं। पालि साहित्य में योग्य, प्रविकारी, जीवन्युक्त इत्वादि कहा गया है।

२—्यूनृत-य=ंभदन्त। बौद्ध संन्यासी।

नावना। जम्बूद्दीप के धडलंकारों (का नाम) नुप्रसिद्ध है। सूर, राहुल, पूणप्रसंधीर धर्मपान को बार महान् (के नाम) से धिमिट्टित किया जाता है। स्निन्तदेव और खन्द्रगोमिन को विद्वल्यन दो ध्रद्भृत धानार्थ के नाम से पुकारते हैं। दो प्रधान (धानार्थ के नाम से) भारत में नहीं पुकार जाते। धडलकार धौर दो प्रधान की संद्रा भोटनात्त्रियों ने घदान की है। (१) ज्ञानपाद, (२) दीपंकर भद्र, (३) लंका वय भद्र, (४) धीधर, (४) भवभद्र, (६) मञ्चकीर्ति, (७) ज्ञानावन्त्र, (६) दुर्वयचन्द्र, (६) सम्पवन्त्र, (१०) तवानतर्राक्षत, (११) बोधिषद और (१२) कमलर्राक्षत,—ये बारहों विकर्मात्रित्ता के तांतिक धानार्थ है। तत्पश्चान् छः द्वारपण्डित धादि विविध मंत्रयानी आवार्यों का धाविष्ठां हुआ।

उपर्युक्त तथ्यों को भनी प्रकार ज्यान में रखने से धारों के वर्णनों का बिना उनमन को भार मुगमता के साथ उल्लेख किया जा सकता है।

हमारे शास्ता सम्यक् सम्बद्ध के जीवनकाल तक के राजाओं की जो बंबावली विनयायमं, बिनियक्षमणसूत्रे और धांशिक रूप में लिलितिविस्तरे इत्यादि में दी गमी है वह विण्वसंनीय हैं। तीर्वकर के संबों में सत्वयुग, लेतायुग, हापर भीर कलियुग में प्रादु- भूत राजा, व्हिष आदि की वंबावली का उल्लेख प्रवुर माजा में उपलब्ध होता है, लेकिन हुछ हद तक असत्य ने मिलित होने के कारण एकान्त विश्वास करना कठिन है और सदमें (बौद्धवर्म) के इतिहास से इसका कोई संबंध नहीं होने ते धर्मावियों (बौद्धवर्मावलम्बी के नियं उपयोगी प्रतीत नहीं होता है, धतः यहां इसका उल्लेख नहीं किया आयगा। लेकिन कोई (यदि) यह पूछे कि इनके उपदेष्टाओं के कौन से प्रंच हैं, तो वें हैं गतसहस्वाधिक श्लोकारमक भारते, शतसहस्व व्लोकों से मृश्यित रामायण, शतसहस्वाधिक व्लोकों से प्रंपित धष्टावल-यूराण, बस्ती सहस्र क्लोकमय रचुवंग काव्य-गास्त इत्यादि। यहां उन्हीं (व्यक्तियों) का वर्णन किया आयगा (जिन्होंने) वास्ता के गासन की सेवा में अपने कलंख्य का पालन किया आयगा (जिन्होंने) वास्ता के गासन की सेवा में अपने कलंख्य का पालन किया आया।

(१) राजा अजातशत्र (४९४--४६२ ई०पू०) कालीन कथाएं।

जब मास्ता सम्यक् सम्बुढ की प्रथम संगीति बुलाई गई तब देवताओं ने स्तुति की । समस्त मनुष्यलोक में सुख-समृद्धि और उत्तम फतल हुई। देव और यनुष्य सुखपूर्वक रहने

१-- ह्वम-बु-म्लिङ=जम्बुडीप-मारतवर्षं का नाम।

न-मान-द्रग=वडलंकार। नागार्जुन, बसंग, दिङ्नाग, धार्यदेव, बसुबन्धु धौर धर्मकीति को छः बलंकार कहने हैं। कुछ लोग नागार्जुन धौर असंग को दो प्रधान धौर धन्तिम बार बाबायों के ऊपर गुणप्रच धौर शाक्यप्रच बोडकर छ: बलंकार मानते हैं।

३--न्यस्-प-स्नो-इम=्छ: हास्पण्डित । द्र० ३३नी कथा ।

६-- हुन-च-नुङ=विनयागम। क० ४२।

५-म्होन-परन् ब्युङ-नइ-म्दो=प्राप्तिनिष्कमणसूत्र । क० ३१।

५-महाभारत ।

८—वृक्तु-वृत्दुः≕धंगीति। तिम्बनी विनय ने अनुसार प्रथम संगीति राजगृह में स्वयोध गृहा के पास निष्यल हुई।

लगे । राजा क्षेमदीनत् जिसे याजातसत् भी नह है है, स्वमान से पृथ्यातमा या । (उसने) वृद्धित को छोड़ सब पांचों नगरों पर बिना किसी संघर्ष के घरना सिक्का जमा लिया। जब तबागत, (उनकें) युगल प्रधान बीर १६८,००० झहंतू एवं महाकाश्यप भी परि-निर्वाण की प्राप्त हुए (तब) सब लोग बहुत दु:बी हुए। जास्ता के दर्शन पाने वाले जो पुषरजन मिजा, बुद्ध के जीवनकाल में प्रपत्ने प्रमाद के फलस्वरूप (धार्मिक खेत में किसी प्रकार का) साफल्य प्राप्त नहीं कर सके, वे डिडिंग्न हो, एकाम (चित्त) से धर्म में उद्योग करने लगे चौर इसी प्रकार धार्य चौध्य' भी। नवागन्तुक मिलू जो शास्ता के दर्जन नहीं कर पाये, (परस्पर संवाद करने लगे:) "हम शास्ता के दर्जन नहीं कर सके, इसलियें (धपने को) नियंतित करने में धसममें हैं। घतएव (यदि) बुद्ध-जासन में ज्योग नहीं करेंगे, तो घटक जाएंगे ।" सीच (वे) कुशल कर्म के खेल में कठोर परिवास करने लगे। यही कारण है कि चतुष्पतले का लाम करनेवालों (की संख्या में) दिनान्दिन वृद्धि होने लगी। कभी-कभी सार्यानन्द चतुनिय परिषदी को जपदेश दिया करते ये । पिटकवारियों द्वारा धर्म जपदेश देने के फलस्वरूप सब प्रविजत अप्रमाद के साथ अपना जीवन निवांह करने लगे । गास्ता ने (अपना) धर्मशासन सहाकाश्यप को सौंप दिया। उन्होंने धार्यानन्द को जासन सौंपा जो सफल हो रहा। राजा सादि सभी गृहस्वलीय उन प्रेयवान तथा प्रतापी राजाओं के दुव्टिगोचर नहीं होने के कारण उद्विन्त हुए। "वहने (हमलोगों को प्रश्ने) वास्ता के दर्शन मिलने ये और अब उनके जिल्ला तथा प्रजिल्लों का समुदाय मात दिखाई पड़ता है।" यह कह (वे) बुद्ध, धर्म धीर संघ के प्रति दुलंबता का भाव रख विस्व धादरपूर्वक (उनको) धाराधना करले एवं कुलल कर्म में उद्योग करने लगे। कलढ़ ग्रादि का ग्रमाव था। कहा जाता हैं कि इस रीति में लगमग चालोग वर्षों तक लोक में कल्याण का पस्तित्व रहा।

१-- गगध, अंग, बाराणसी, वैज्ञानी और कोसन।

२-नृष्ठोत-सृङ=बुगलप्रधान-नारिपुत्र योर नौद्गल्यायन।

३—शो-गोहि-सर्वे नो=पथम्बन । पनाडी ।

४—इ्फ़ानस्-पद-स्लोब-प= आर्यशैक्य। पृथम्बन तहीं होने पर भी जिला प्रहुण करने के मोन्य हो उसे आर्यशैक्य कहते हैं।

थ-- इबन्-ब-ब्रिब = बतुष्कत । स्रोतापत्तिकत, सक्दागामिक, धनागामिक, धहैन्।

६—ह्श्वोर-नंग-प-वृश्चि चतुर्विष्ठ परिषद्। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक ग्रौर उपासिका को चतुर्विष्ठ परिषद् कहते हैं।

 <sup>—</sup>तदे-स्तोद-ह्जिन-प —पिटकघारी। विनवपिटक, सूत्रपिटक घौर धमिछबॅपिटक का ज्ञान रखने वाला।

<sup>=—</sup>रब-तु-ग्रु-व=प्रकृतितः। तिनरण घौर दस गील के साथ मिसूनेन धारण करनेनाला।

धार्य मानन्द द्वारा ब द्वनासन का संरक्षण करते पन्नह वर्ष बीत जाने पर कनकवर्ण ने ग्रहेस्व प्राप्त किया जिसका वर्णन कनकवर्णावदान में उपलब्ध होता है। उस समय राजा अजातमञ्जू को विचार हुए। कि कनकवर्ण वैसा मुखबिलास का जीवन पापन करने वाला तक विना किसी काठिन्य हे पहुँन्पद को प्राप्त हुया (जबकि) धार्यानन्द तो बुद्ध की समकक्ष आवक हैं (और उसने) बार्यानन्द बादि पांच हजार पहुंतों की पांच क्यों तक सभी साधनों ने पाराधना की। उस समय दक्षिण दिला के किन्मिलियाला नामक नगर से बम्भल का सजानीय भारध्यक नामक किसी बाह्मण बाहुगर ने, मगस में घाकर मिक्षुओं के साथ प्रातिहायें की होड़ लगाई जो जादूगरी में सुदल था, राजा मादि सभी एकत जनपुंज के प्राने (उसने) सुवर्ण, रजत, कांच प्रोर वैड्यमय चार पर्वत निर्मित किये । प्रत्येक (पहाड) पर बार-बार रत्नमय उद्यानों प्रीर प्रत्येक उद्यान में चार-चार कमल-पूष्करिणियों का निर्माण किया जो विविध पिक्षयों से भरी-पूरी यीं। प्रार्वातन्द ने (प्रपते योग बल से) जते क प्रचण्ड हाची निर्मित किये जिन्होंने कमलों का मक्षण किया और पुष्करिणियों को उदल-पुघल कर दिया। प्रचण्ट बाय भेजकर वृक्षों की विशिष्टन कर दिया गया। बज्विष्ट के बरसाये जाने से प्राचीर एवं पहा डॉ का सर्वनाण हमा। तब भागानन्द ने अपने गरोर को पाच सी विविध धाकृतियों में प्रकट किया। कोई रिक्न प्रसत करना, कोई वृष्टि करता, कोई प्राकाण में चतुर्विध ईर्यापर्य का प्राचार करता, कोई अरीर के ऊपरी (भाग) से अपन प्रज्वनित करता और (कोई) निचले (भाग) ने जलवारा प्रवाहित करता था। इस प्रकार प्रतेक यमक-प्रातिहासे दिखाकर पुन: (पूर्वकरीर में) तमेट निवा। भारज्वज आदि जन-समुदाय को (आयॉनन्द के प्रति) अदा उत्पन्न हुई जिन्हें (धार्व वें) सर्वेक धर्नोपदेश दिया। फलतः एक सप्ताह के भातर ही भारवज बादि पांच सी बाह्मणों घीर ८०,००० व्यक्तियों की सत्य में स्वापित किया गया। तत्वश्वान् जब किसी दूसरे समय में पार्योतन्द जैतवन में बिहार कर रहे थे, गृहर्गत जाणवासी ने पात्र क्यों तक संघ के लिये (धार्मिक) महोत्सव (का यायोजन) किया। यंत में पार्व (यानन्द) की प्राज्ञा में (उसने) प्रयज्या की दीक्षा म्रहण की। (वह) धीरे-धीरे विपिटकंधारी भीर उमयतो-भाग-विमुक्त महित् हो गया। इस प्रकार (बातन्द के डारा) पहले और बाद में कमण: लगभग १०,००० मिछुओं को

१-गुसेर-मुदोग-तींगम्-वर्जीद=मुवर्णवर्णावदान्। त० १२७।

२-किम्बिला? इमिला?

३--छो-हफुल =]पातिहायै-चमत्कार।

४-स्पोद-लम-वृति=बार ईवांपब--उठना, बँठना, लैटना घौर टह्सना।

५—य-म-मुड-गि-छी-हकुल = यमक-प्रातिहाये। ऊपर के वरीर से व्यक्ति-पुंज बौर विकले वरीर से पानी की धारा निकलना बादि जोड़े नमत्कार का प्रदर्शन।

६ —स्दे-स्नोद-न्सुम-ह्जिन-प =,तिपिटकधर--विनय, सूत्र धौर धभिधर्म का ज्ञाता।

ण्िंशस्-कद्द-छ-नस्-नंग-पर-योत-द=अभयतो-माग-विमुक्त । विरोध-समापत्ति-गाभी जमयनोभागविषुकत उच्यते । दं ० कोन का पण्ठस्थानम् ।

बह् पद पर संस्थापित कर वैशाली के लिच्छिविगण और मगध नरेश सञातवाल की (भगनी) बातु का (बराबर) भाग जान्न कराने के निवं उन दोनों देशों के बीच नेगा नदी के मध्य (भाग) में निवास करने लगे । (वहां) ५०० ऋषियों द्वारा ज्य-सम्पदा के लिये निवेदन करने पर (झानन्द ने व्हृद्धि के बलपर) नदी के सक्य (भाग) में (एक) द्वीप का निर्माण किया। जहां विश्वज्ञों के एकत होने पर (आर्यानन्द ने) कृति से एक ही घंटे में (उक्त) पांच मी (कृषियों) को क्रमशः उपसम्पन्न कर घहेत् (पद) पर प्रतिष्ठापित किया। फलतः (वे) ५०० माध्यन्दिन के नाम से विख्यात् हुए। जनका प्रमुख (व्यक्ति) महामाञ्यन्तिन को नाम से प्रसिद्ध हुआ। अनन्तर (आयांनन्द) बहां निर्वाण को प्राप्त हुए। (उनके गारीर का) ग्रान्त संस्कार स्वतः प्रज्वालत बन्नि से सम्बन्न हुआ और (बारीरिक बातू) रत्नमय पिण्ड के रूप में दी भागों में (विमक्त) हुई जो जल-तरंग से प्रवाहित हो, (नदी कें) दोनों तटों पर पहुंची। उत्तरीय (भाग) को बजवासी से गये धीर दक्षिणी (भाग) को बजातमञ्जू। (उन्होंने धातु को) प्रपन-प्रपने देशों में स्तूप बनवाकर (उसमें प्रतिक्टित किया)। इस प्रकार धानन्द ने ४० वर्षों तक शासन का संरक्षण किया। धगते वर्ष राजा धजातमञ्जू का भी बहान्त हुमा। कहा जाता है कि (ग्रजातगत्र) शण बर के लिए तरक में उत्पन्त हुमा भीर वहां से मृत्यु-च्युत हो, देव (योति) में वैदा हुआ और बार्व जाणवासी से धर्म अवन करने पर स्रोतापत्ति को प्राप्त हुवा। राजा प्रजातशहकातीन पहती कथा (समाप्त)

## (२) राजा सुबाहु कालीन कथाएं।

तदुपरान्त राजा अजातसन् के पुत्र मुबाह ने राज्य किया। (इसने) तमभग १७ वर्षों तक बुद्धणासन का सत्कार किया। उस समय आयं जाणवासी यो योड़ा (बुद्ध) जासन का सरकाय करने थे। पृष्ठपतः आयं माध्यन्दिन वाराणसी में विहार करने चतुर्विद्ध परिषदों को जिला देने चौर बाह्मणों नथा पृह्यितयों को धर्म की देशना करने थे। किसी दूसरे समय में वाराणशी के (रहने बाले) धरे के बाह्मण धौर गृह्यित (उन) मिलाटन करने वाले जिल्ला के बाह्मण धौर गृह्यित (उन) मिलाटन करने वाले जिल्ला के बाह्मण धौर गृह्यित (उन) मिलाटन करने वाले जिल्ला के बाह्मण धौर (कहीं) वगह नहीं (मिली) है।" कह (उनकी) निन्दा करने नये। (मिल्लामों ने) कहा: "वाराणसी से बड़कर धौर समुद्ध (स्थान) कहीं नहीं है।" (गृह-पतियों ने) कहा: "हमलोगों की धाय (मिल्लामों) वा मरण-योषण करना पड़ता है, लेकिन पापलोग हमलोगों की धौड़ा सा भी देने नहीं हैं।" यह कहने पर प्रार्थ माध्यन्दिन १०,००० पहुन परिवद से चिरे बाकाण धागे से उड़ते हुए गमन कर उत्तर दिशा में बगीर गिरि को चले गये। वहां धल नामक गृह्यित ने बारों

१—व्स्नोन-जॉनव्=उपसम्मल । निश्धों के सम्पूर्ण नियमों का पालन करने बाला उपसम्मल कहा जाता है।

२--जि-म-गङ-ग = माध्यन्दिन । तिब्बनी में इनका एक और नाम 'छ्-द्वृत्-प' हैं।

३—म्बृत-दू-सृगम्-य=बोतायन्त । तीन संयोजनों के क्षय से स्रोतायन्त, निर्वाण-सार्ग से न-पातत होने वाले, सम्बोधिपरायण को स्रोतायन्त कहते हैं।

४—नग-वसङ्—नुवाह । पुराणों के अनुनार धजातवाब के पश्वात् उसका पुत्र वर्गक सिहासनाक्ष्व हुमा । थानि-साहित्य के अनुनार अजातवाब के बाद उसका उदाविशद लगभग ४३६ ई०पू० मगम्र की राजगढ़ी पर बँठा।

दिशाओं के सभी संब एकत करके वामिकोत्सव एक वर्ष तक मनाया। फलत: ४४,००० महेन् एकत्र हुए। इस कारण से उत्तरदिया में (बुद) वासन विमेपकन से फला-फुला। इस प्रकार, माञ्यान्दिन ने उणीर में तीन वर्षों तक धर्मीपदेश किया। उस समय आवस्ती में आर्थ गाणवासी रहने थे और चतुर्वित परिषदों को धर्म की देवना करने पर लगभग १,००० (व्यक्ति) प्रहेल्ब को प्राप्त हुए। पहले राजा खकातमञ्जू के बीवनकाल में पन भीर तप नामक दो बाह्मण रहने थे। में दोनों ब्रह्मीं घोर बतिकृर थे। (वे दोनों) बाहे मुद्ध हो या अनुद्ध (सबी प्रकार को) आहार का उपनीग करते और नाना प्रकार के जीवों का वब करने से। उन दोनों के द्वारा किसी घर में बोरी करने के प्रक्रियोग में राजा ने (उन्हें) दण्ड दिया। इससे अत्यन्त कोंड में प्राकर उन्होंने अने क पहुंती को भोजन कराके इस प्रकार प्रणियान किया : "(हम) इस कुललमून से यदा के रूप में होकर राजा यौर मनधवातियों को विनष्ट कर नकें।" किसी समय में वे दोनों रोगप्रस्त होने से मर गर्ने धौद पक्षमोनि में पैदा हुए। जब राजा मुबाहु के शासन करते मात मा बाठ साल हो गये उन दोनों ने मगव में यक्ष का स्वान प्राप्त कर देश में महानारी फैलाई। (फलत:) वहां मनुष्यों भौर पणुभों की मारी लंख्या में मृत्यू हुई धौर महामारी के जमन नहीं होने पर ज्योतिषियों ने (इसका कारण) जान निया धौर नगधवासियों ने आवस्ती से सार्य गाणकवासी को आमंत्रित कर (उनसे) उन दोनों यक्षी का दमन करने के लिये प्रार्थना की। वे भी (= प्रार्थ नाणवासी) गुर्व नामक पहाड़ी पर मलों की गुफा में जाकर रहने लगे बहां दो येशों का निवासस्थान है। उस समय बे दोनों यस अन्य यक्षों की सभा में बले वये वे (तभी उनके) किसी यक्ष साथी ने (उन्हें धार्य के धारानन की) सुबना दी। लोटकर (दोनों ने) वह को घित हो गुफा को बहुति को धंसा विधा। किर एक बन्त नुका बादुर्मृत हुई जिसमें धार्य शायकवासी विराजमान में। इसी तरह (की घटना) तीन बार हुई, तो दोनों ने (गुफा में) धान लगा दी। जहुँ ने उसने भी मधिक (भीषण) मिन दम दिनामों में प्रम्यसित की। दोतों यक भयभीत हो (वहां से) पलावन करने लगे तो सभी दिकाओं में (प्राम) भट़कर्न के कारण (उन्हें) बायने का स्थान ही नहीं मिला। आणवासी की सरण में जाने पर प्राप्त जान्त हुई। उसके बाद धर्मीपदेश देने पर (दोनों को गाणवासी के प्रति) बड़ी श्रद्धा हुई घोर (वाणवासी ने उन्हें) जरणनभन ग्रोप विधापय पर स्वापित किया। तत्काल महामारी भी जाना हो चली। इस प्रकार के नमत्कार-प्रदर्शन को हजारों बाह्मणों घोर गृहणतियों में देखा। राजा मुबाह के काल में पटित दूसरी कथा (समाप्त)।

१-सोत-लग=अणिधान । दृह कामना । प्रार्थना । प्रश्निनाया ।

२--व्गे वहि-चे व -- कुनतम्ल । सुकर्मो का मृत । चलाइयों की जड़ । सुकर्म ।

व—स्वयत्रम्-हृद्यो ⇒ गरणनमन । जरण तीन है — बुद्धतरण, धमंखरण घीर संधतरण। बौद्ध लोग बुद्ध को जास्ता, धर्म को मार्ग घीर संच को सहायक के रूप में मानते हैं तथा उनकी खरण में जाने हैं।

४—बृह्लब-पह-गृनस्=शिकापद। पंचनीत, दसनीत आदि को जिलापद कहते हैं।

## (३) राजा सुधनु कालीन कथाएँ।

राजा (मुबाहु) की मृत्यू के पश्चान् उसके पुत्र मुधन् ने जामन किया। (यह)
मार्घ्यान्दन का समकालीन या जो (उन दिनों) काश्मीर पर (प्रपता धार्मिक) प्रमाव डाल
रहे थें। प्रथांत् नार्घ्यान्दन (प्रपती) ऋदि के डाग्र काश्मीर को चले गर्धे (जहां वे)
नागों के निवासस्थान समुद्रतद पर ठहरे। उस समय नपरिवार नागराज बीदुष्ट में
कोधित हो, नोरों का घांधी-पानी बरसाया, लेकिन (मार्घ्यान्दन के) चीवर का छोर तक
विचलित नहीं हुया। नाना प्रकार के बल्तास्तों की बीधार किए जाने पर (भी वे)
पुष्प के ह्य में परियत हो गर्थ, तो नाग ने साधात् धाकर उनसे पूछा:

"बावें! (बाप) क्या वाहते हैं?"
"(मुझे) भूमि दान करो।"
"कितने (झेंबफत की) भूमि?"
"पानमी मर ने ब्याप्त मूमि।"
"बच्छा, तो समर्पण करता है।"

उन्होंने ऋदि (बस) से एक (ही) पालबी में बाहमीर के नौ प्रदेशों को ब्यान्त कर लिया, तो नाम बीला:

"प्रार्थ के कितने प्रकृतावी हैं?"

"वांच ही।"

"(यदि) उन (गांच सौ) में एक भी अनुपस्थित रहा तो भूमि वापस ले लूंगा।"

"बह स्थल णास्ता ने विपत्र्यना के लिये उपयुक्त व्याकृत किया है। जहां दायक रहता है वहां याचक (जी) रहता है।"

"अतः, बाह्यकों और नृहपतियों को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए।"

यह कह (आयं) उशोर के ४०० माध्यन्ति अनुवायी और वाराणती के धर्म में विश्वास रखने वाले सहस्रों बाह्यणों तथा मृह्मतियों के साथ काव्यार वले गये। तब सनै - वाले विश्वन देशों से बहुत लोग धाने समें। (कलतः) माध्यन्ति के जीवनकाल में ही नी महानगरों, धने क पर्वतीय गावों, एक राजधालाद तथा सने काले के विश्वनंदा अपने) वहार (बीद) विहारों से (काव्यीर) देश सलकृत हुआ। जब (माध्यन्ति अपने) वहार (बीद) विहारों से (काव्यीर) देश सलकृत हुआ। जब (माध्यन्ति अपने) व्यान-प्रवत पर ले गर्म (जहा उन्होंने) धान-प्रवत्न वहार के बारा नागों को नियंत्रित किया। (नागों द्वारा) चीवर की छावा के (किया से) डंकने (घर) का गरकुम में ट करने पर धहुन ने (वहार की खावा के (किया से) डंकने (घर) का गरकुम में ट करने पर धहुन ने (वहार से) चीवर को विश्वाल बनावा और उसकी छाया पड़ने वाली भूमि से सभी लोगों ने मुरकुम ग्रहण किया। पौर फिर धण भर में बावगीर पहुंचे और (उन्होंने) काव्यीर को गरकुम उत्यादन-केन्द्र बनाकर (वहां वो निवासियों को) निर्विष्ट किया:—"तुमलोगों के लिये बार्यिक-वृद्ध का यह साधन है।" (तत्यव्यान् उन्होंने) काव्यीर के निवासियों को (बुद्ध) शासन में वीक्षित कर निवाल लाम किया। कहा जाता है कि उन्होंने काव्यीर में लगभग बास वर्षों तक धर्म की देशना को। जिस समय माध्यन्तिन काव्यीर वहें तम्म समय आये जाणकवासी छः नगरों के रहनेवाले चतुर्विद्य परिपर्दों को धर्म की उत्त समय साथ वर्षों को सम् की

१-स्हण-मुबोड़=विधरवना । धर्मों के यथार्च स्वभावों को जाननेवाली प्रशा ।

देशना करते ये। किसी समय राजा लुधन २३ वर्ष जासन कर कालावीत हो गया। तदननार उक्त राजा के २,००० परिकरों और बेतनजीवियों ने गाणवासी से प्रयज्या ग्रहण की और उन (राजपु क्य) बादि संबहुल (प्रयुजितों) के साथ (शाणवासी ने) शीतवन जिताबाट पर वर्षांबास' किया। प्रवारणा' के दिन (वे नोग) इमनानी क्षेत्र का प्रमण करने चले गये (जहां) उन सभी को अनुम समाधि की प्राप्ति हुई और भचिर (काल) में ही मनस्कार की सभी विजयताएं सिद्ध कर वे झहेत् हो गये। तदुपरान्त मुगंध के ब्यापारी गुप्त के पुत्र उपगुप्त को उपसम्मान होते ही सत्य के दर्जन हुए। एक सप्ताह के बाद अभाती-माग-विवृक्ते पहुंत हो गया। उसके बाद उपगुप्त को शासन सौंप कर (शाणवासी) चम्पा देश में निवाण की प्राप्त हुए। इन शाणवासी के उपदेश देने के फलस्वरूप पहले (और) पीछे लगभग १,००,००० (व्यक्तियों को) सत्य के दर्शन हुए (तथा) नगभग १०,००० ग्रहेंत् हुए। काइमीरकों का कहना है कि मार्ज्यन्दिन को भी शासन के उत्तराजिकारियों में प्रवस्य गिना जाना चाहिए (क्योंकि) मध्यदेश में जब मार्ज्वन्दिन ने १५ वर्षों तक गासन का संरक्षण किया वा धार्य गाणवासी प्रत्यसंकाक विष्यों के गाय रहे। (प्रीर) जब में माध्यन्तिन कावमीर बलें गर्य तब से शाणवासी ने (बुद्ध) गासन का संरक्षण करना (धारम्भ किया), इसलिये उत्तरा-धिकारियों (की संख्या) बाठ हैं। अन्य (लोगों) का कहना है कि वाध्यन्तिन की काश्मीर का (बुद्ध) शासन बलाने के लिये शास्ता ने ब्याकृत किया वा और भानन्द ने (माध्यन्दिन को काश्मीर में बौद्धधर्म का संरक्षण करने की) धाजा दी। धानन्द ने शासन गाणवासी को ही सौंपा था, इसलियें सात ही उत्तराधिकारी हैं। भोटदेशीय भी इसी (बृत्तान्त) का अनुसरण करते हैं। राजा मुखन के काल में बटित तीसरी कथा (समाप्त)।

## (४) आयं उपगुष्त कालीन कथाएँ।

तब उपगुष्त गंगा पार कर उत्तर दिशा को बले मये। (वहां वे) तिरहुत के पित्रम की घोर विदेह नामक देश में गृहपति वसु सार जो बिहार बनवाकर चारों दिशाधों के भिक्षु-संघ का सत्कार करता था, के पहां उहरे। (वहां उपगुष्त नें) वर्षावास किया (घौर उनकें) उपदेश देने पर तीन ही मासों में पूरे १,००० (ब्यक्ति) घहुँत्व को प्राप्त हुए। तदनत्वर गन्धारगिरिराज जाकर भी उन्होंने धर्मोपदेश देकर धर्गरिमित लोगों को सत्य (मागं) पर स्थापित किया। उसके बाद फिर मध्यदेश के पास पश्चिमोत्तर में स्थित सथ्य को बलें गये।

१—द्ब्यर-गृनम् ==वर्णावास । वर्णा ऋतु में बौद्ध विश्व किसी एक स्थान पर ठहर जाते हैं बौर पाठ-पूजा में नगे रहते हैं।

२—इत्तृ-दृब्ये = प्रवारणा। वर्णाशात हे बाद प्रान्तिन की पूर्णिमा के उपोस्त को प्रवारणा कहा है।

३—मि-स्तुन-पद-तिक-के स् जिन = प्रमुभ-समाधि । प्रमुभ भाषना । द०-कोण ६.१।

४—विदन्त व्येदन्य = मनस्कार । इ०—यिव्यमंसम्बन्त ; पृ० ६८ ।

थ-द्रः पहली कवा में।

नवृता के द्वार पर जनसमूह के आवे नट और घट नामक मल्लों के दो अवृत्त क्यापारी राजांनाप करते आये उपगुष्त को अवंता कर रहे थे । (वे दोनों नह) कामना करते हो कि शिर पवंत पर धार्य गाणवासों के समय में उन दोनों द्वारा बनवाये गये विहार में आये उपगुष्त निवास करें तो क्या हो अच्छा हो । उस समय (दोनों ने) उपगुष्त को दूर से आते हैं ले परस्पर कहने लगे " बहो नाम्य ! वह दूर से आते हुए (व्यक्ति) को जितेन्द्र भीर नव्य है बार्य उपगुष्त हो होंथे"। यह कह कुछ दूर तक (उपगुष्त का) स्वामत करने के लिये गये धीर (दोनों ने) अधाम कर (उपगुष्त से) पूछा:

"क्या (बाप) धार्य उपगुप्त हैं ?"

"लोग (मुझे ) ऐसा ही कहते हैं ।"

(दोनों ने ) बार पवंत पर अवस्थित नटमट विहार ( पार्य उपगुष्त को)समपित कर सभी साथनों का दान किया। वहीं (धाय की) धर्मीपर य देने पर धनेक प्रवाजिती बौर गृहस्यों में सस्य के दर्शन किये । तत्पश्चात् किसी दूसरे समय में वद (उपगुप्त) नाकों एकच लोगों को धर्मोपदेश कर रहे थे, पाधीबार ने नगर में तकडून की नषा की । उस समय बहुत से लीम नगर की छोर चर्ने गर्म (धौर) श्रीय लोग पर्म अवण करते रहें। दूसरे दिन बस्व को वर्षा विश्व बाने पर फिर बहुत है लोग सगर को चले गये । इसी प्रकार तीसरे (दिन) रखत की विष्ट, कीवें (दिन) स्वण की विष्ट शीर पांचवें ( वित) सप्तविष रत्नों की वृष्टि किये जाने के फसस्यरूप धर्म-धोतागण (की संख्या) बहुत कम हो चली । छठ दिन (स्वयं) पाणीमार अपने को दिव्यनतक के बेस में (धीर अपने) पुत्र, स्वी धीर लड़कियों को भी (कमसः) दिव्य गायक तता नतंकों के इस में परिणत कर ३६ स्वी-पुरुष नतंकों के साथ नगर में था पहुंचा। (नर्तकों ने) मृत्य-कलामों, नाना मायाकी प्रदर्शनों और गीत तथा वास की मध्र व्यक्ति से सभी लोगों का मन बदल दिया जिसके फलस्वरूप धम अवण करमें वाला कोई नहीं रहा । उत्त समय धार्य उपमुष्त में जी नगर में बाकर (उन नतंकों छे) कहा : "अहो ! सुम बीर प्रत्यों का उत्तय (श्रांत) सुन्दर हैं ! अतः में भी (तुम कोवों की) माला पहना देता हूं ।" यह कह ऋषेत्र के सिर और गले में एक-एक पुष्पमाला बांध दी । तत्वाण धार्य की कांब से सपरिवार पापी (मार) पर ऐसा प्रमान पड़ा कि बह जीपेशीचे नरीर, कुस्प, चर्नरवस्त पहने, सिर पर सहे हुए बानव शव बांचे, गले में सहे हुए कुत्ते का शब बांचे (दिलाई पवन लगा) (सहे हुए शवों की) दुर्गन्य दस दिशाओं में फ़ैलने लगी और (लोगों की) दृष्टि (जनपर) पड़ते ही (जन्हें) उसटी बाने लगी । वहां वें सनी लीग, डी ब-वीतराम कें (उस समय) खिल, भयभीत

१--म्मो-मोरि = शिरपर्वत । दिञ्याबदान में उठमूंड पर्वत दिया है । इ० प्० ३४६ ।

२—रिन-होन-सन-ब्रुन=सप्तविषरस्त । अकरत्न, हस्तिरस्न, अस्यरस्त, मिक्स्सन, स्त्रीरस्त, गृहपतिरस्न और परिणायक रहन ।

३—ह् दोद-सगत्-दङ-स-सस-द=प्रविरागी ।

भीर पृणित हो नाक बंदकर पीछे की धोर मुझकर बैठने लगे। उस समय उपगुप्त ने (पापीनार) से कहा:

- "रे, पापी, मू नेरे अनुवरों को क्यों तंन करता है ?"
- " आये, शमा करें और हमलीगों को बन्धन से मुक्त करें।"
- " (यदितु फिर) मेरे अनुवाबियों को तंग नहीं करेगा, तो (मैं नुसे मुक्त) कर दूंगा।
- " अन्ता शरीर नष्ट होने पर भी (भैं शबसे) उपद्रव नहीं करूंना ।"

#### उसी समय मार का शरीर पूर्ववत् हो गया (धौर) वह बोला:

" मैं ने नीतम की बोधि-(प्राप्ति) में बड़ा उद्यम मचाया ना, पर वे मैं वेय समाधि में स्थित में । मीतम के शिकानण कर बौर परत्वमी हैं । मेरे मोड़ी सी कीड़ा करने पर बार्य ने मुझे बांध दिया।"

#### तब जनमुख ने पाणीतार को बामिक कथा मुनाकर कहा :

" मैंने शास्ता के भगेकाय" के दर्शन किये, किन्तु क्यकाय" के दर्शन नहीं प्राप्त किये। इसिन्यें हे पर्णान्त्र (अपने को बुद्ध को) आकृति के संदेश प्रकट कर, ताकि (मैं) उनके दर्शन कर सक्।"

उसने ( अपने को) अल्ला की बाकृति में परिणत किया, तो आवं उपगुष्त ने प्रसन्न और रोमांनित हो, नांनें इवडवातें हुए बुद्ध की नन्दना करता हूं कह बढ़ाज़ित को शिए पर रखा। कलतः पाणीमार (उनकी बन्दना को) सहन नहीं कर सका और पृष्टित होकर गिर गड़ा। वहीं भार धन्तवांतें हो क्या। इस घटना से सभी लोग उद्धिन हो और प्रधिक अद्धा करने नगे। वडन को वर्षा (के दिवस) से नेंबर छंडे दिवस तक (प्राण्यं ने) उन पूर्वजन्म के कुलतमून से प्रेरित होकर चारों दिशायों से (धमीयदेश मुनने के नियों) बाए लोगों को धमीयदेश किया जिनके करहनका सहतां दिन १० ८००,००० लोगों ने सत्य के दर्शन किये। सत्यक्वात् (प्राण्यं चपगुप्त) जीवन पर्यन्त नटमट विहार में रहे। एक गुफा भी जिलकी नम्बाई १८ हाथ, बौड़ाई १२ हाथ (और) अंबाई छ:हाथ की भी। उपगुप्त के उपदेश

१—होत-रकु =धर्मकाथ । इसे गढनाय या स्वभावकाय भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रपञ्च या प्रावरण से रहित और प्रमास्वर हैं।

२—ग्युगन्-रजु ⇒रूपकास । बुद्ध का यह असत्काय है विसके द्वारा धर्मचकादि षगतहित का सम्यादन होता है।

में एक प्रवक्तित निक्ष् पहुँत् (पद) की प्राप्ति करता था, तो एक चार उंगली की शलाका उस मुका में बाल दिया करता था । तब किसी दूसरे समय में इसी रीति से इस प्रकार की जलाकाओं से वह गुका खनाखन भर गई। उस समय आये उपगुष्त भी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए (धीर उनका) बाह-संस्कार भी उन्हीं नर्काहमों से सम्पन्न हुआ। कहा जाता है कि (उनकी) बातु को देवता ले गये। इन (उपगुप्त) को शास्ता ने स्वयं ललण-रहित' बुद्ध के रूप में व्याङ्गत किया था' । तात्वये यह है कि (इनके) ग्रारीर में (महापुरूष के) लक्षण-सनुव्यंजनों का समाव रहने पर भी (उपगुष्त) जगत हित करने में स्वयं गास्ता के तमकल थे। तथागत के निवाण के पश्चात् इनसे बड़कर जगत का हित करने बोला (कोई भी) नहीं हुआ। उपगुप्त के शासन करते समय खिकांण सपरान्त' में राजा मुधन के पुत राजा महेन्द्र ने भी वर्ष राज्य किया सीर उसके पुत नमज ने बाईस वर्ष । उस समय पूर्वी भारत में उत्तर नामक महेत् रहते वे (जिनके प्रति) राजा महेन्द्र को विशेषरूप से श्रद्धा हुई । बगल के निवाशियों ने किसो कुक्हट पालन करने के स्थान में (एक) विहार बनवाकर (उक्त भईत् को) समर्पित किया (भीर यह) कुक्कुदाराम के नाम से प्रसिद्ध हुया । उन (-अहत्) ने अपरान्त के जनुर्विध परिवदी को अने क उपदेश दिसे (जिसके) फलस्बरूप बहुत से (सोगों) में चतुष्ण्ठल का लाम किया । इनके प्रधान गिष्म अहंत् परा थे। राजा महेन्द्र की मृत्यू के परचात् राजा चनश के सिहासनाएड होने के प्राचिर में हो मध्य में जस्ता नामक एक बाह्मणा हुई जिसकी भवस्वा १२० वर्ष के प्राप्तवास की थी । उसके तीन पुत्र वे — वय, मुख्य भीर कत्याण । पहला (पुत्र) महेरवर का, दूसरा कांपलसुनि का (बीर) तीसरा (पुत्र) सम्यक् सम्बद्ध का भक्त या। वे बागने-बापने सिद्धांतों का बच्छी तरह बच्चयन कर एक घर में (रह) वितिदन शास्त्रार्वं करते थे । इसपर (उनकी) मां ने कहा-

<sup>&</sup>quot; तुमलोगो को जोजन, बस्य धादि नित्य प्रतिदिन में देती हूं। (धासिर) किसलिये विवाद करते हो ?"

<sup>&</sup>quot; हमलीन भोजन सादि के लिये विवाद नहीं करते, वरन् (सपने-सपने) उपदेशक स्रोर वर्म को लेकर विवाद करते हैं।"

<sup>&</sup>quot; (तुमलोत) अपनी बृद्धि की समता से (अपने) उपनेष्टा और धर्म की अंग्डिता (और) प्रश्नेष्ठ ता मही समझ (पाते) हो, तो दूसरे विज्ञजनों से पूछताछ करो।"

१-म्छन-ने द-प = लक्षण-रहित । महापुरुष के लक्षणों से रहित ।

२-विज्याबदान पूज ३४८ में भी यह कवा दी हुई है।

३—वि-होग = प्रपरान्त । समुद्र तट पर अम्बई से सूरत तक का प्रदेश ।

४--द्र० पहली क्या ।

५-- इ० पहली कवा

उन्होंने मां का कहना मानकर विभिन्न देशों में बाकर पूछताछ जी, (पर) किसी से निरक्तनीय सुनता नहीं मिली। बंत में बहुत उत्तर के यहां जा, (प्रत्येक ने) धपनी कथा निस्तारपूर्वक कह सुनाई। जय ने (प्रहादेव द्वारा) तिपुर का विनाश धादि महादेव की प्रशंसा जी। सुजय ने कपिलसूनि के प्रभिशाम का प्रसाद धादि की महिमा गायी। (और दोनों ने) कहा कि असण गौतम की तपस्या अपूर्ण प्रतीत होती हैं; क्योंकि (बह्) अध्य नहीं देतें और (बह्) प्रभावहोन हैं क्योंकि असुर का विनाश नहीं करते दूरवादि। इस पर अहंत् बोले—

" जो कोष के बन में माकर शाप देता है उसकी कीन-सी तपस्या है ? असे यहां भ्रष्टाचारिणो काकिती भीर क्र देस्य भी भाग देते हैं । जिनकी यहां दिना जान से मार डाले, बांचे और मार-बीट किथे ही मृत्यु हो ही जाती है, फिर उनके वस करने की प्रवृत्ति तो धरयन्त म्बंतापूर्ण है । वैसे कोई यज व्यक्ति सुर्यास्त होने पर दंड से (सूर्व को) क्षेत्रता है घीर सपनी विजय पर वनव्ड करता है। हे बाह्मण! घीर भी सुनो । बुढ, लोकहित में प्रयत्नवील हैं (भीर) उनका धर्म बहिसा है। (बो) उसमें विश्वास करता है (बीट) उसका धनुसरण करता है उसको भी प्रोहिसक कहते हैं। (तथानत ने ) दीर्घकान तक उपकार कार्य किया (पीर) उसरी बोधि का लाभ कर सबंबा बॉह्सा (एवं) जमकार किया। (भएने) अनुवारियों को भी परोचकार में बत्त करने को शिका हो । बाह्य या असम, अन्य किसी है म् है से इनके डारा अनिष्ट होने की चर्चा नहीं (मुनाई पड़ती)। यहीं (बुढ़) की सबं सल्याणसीलता है । (इसके विषयीत) स्वयं महादेव के धर्म (धास्व) में यह उल्लेख विजता है कि बद्ध श्ववानवास करने में रत रहता है, मनुष्य-मोस, वर्वी सीर मज्जा का मक्षण करता है भीर नृशंसतापूर्वक प्राणियों का वय करने में रत रहता है। (अपने) चिडांत तक हिंसा (अमंताद) से कर्नाकित हैं। उस पर विस्वास करने वासा भी तथा हिंसा का उपनीय करता है। इस पर कौन विज प्रसन्नता व्यक्त करेगा ? (यदि) वीर को मुखवान् (माना जाय), तो नवा सिंह, ज्यात्र ग्रादि नी पूज्य नहीं बनते ? (मतः) वान्ति का बिन्तन करने में हो गुण है। यह पहला बुन है।"

इत्यादि गृण-दोष के भेद पर प्रकाश डालनेवाले पांच सौ सूत्रों तक पाठ करने पर दोनों बाह्मणों को (यह सूत्र) सत्य प्रतात हुआ (और वे) रत्नत्रय के

१-- ओड-स्थेर-ग्सुम=ितपुर। अमुरों के तीन नगर।

२—दकोत-मुखोग-गसुग=रत्त-त्रम । बुद्ध, धर्म धीर संघ को तिरत्न कहते हैं।

प्रति विद्योगालय से श्रद्धा करने लगे । बाह्यण पुत्र कल्याण की (जिस्स्न पर) भिनत पहले से और अधिक बढ़ गई। वे तीनों एकमत हो, अपने घर था, मां से बोले-"हमलीन बढ़ की जान से धवनत ही नये हैं, धत: शास्ता की प्रतिमा स्वापित करने के लिये एक-एक देवालय बनवाने का रहे हैं। (इसके लिये) जो (उपयुक्त) स्वान ही (हमलीगों को) दिखाओं।" तब मां के निर्देशानसार बाह्यण जब ने वाराणसी के धर्मचक के स्थं व पर (बुद्ध) प्रतिमान्स्वापना के सिर्ध (एक) मन्दिर बनवाया । जिन विद्वारी में शास्ता रहते थे, वे वस्तुत: (दिव्य कारीनरी द्वारा) निवित्त है, वत: (ऐसा) प्रतीत होता है कि (मानी देवताओं का शिल्य-मला) निर्माण का संग्रह किया गया ही । लेकिन सस्यों की दक्षिट में अतियस्त हो, उन दिनों भागावदीय भात रह गये में । बाह्मण सूजय ने राजगृह के वेणवन में (बूद्ध की) मृति और देवालय का निर्माण कराया । कनिष्ठ (पुत्र) बाह्यण कल्याण ने बच्चासन के गन्धील का निर्माण मताबोधि (मन्दिर) के शाय कराया। मन्ष्य के रूप में आसे हुए दिव्य-शिल्यकारों द्वारा(इन वन्दिरों का) निर्माण किया गया। महाबोधि के निर्माण के लिये (संप्रहीत धावस्थक) सामान, महिकार भीर बाह्मण कल्याण (सन्दिर के) धन्दर बंठें । एक सप्ताह तक दूसरा कोई भी अंदर जाने से बॉजन किया गया । छ: दिन के बीतने पर ती बें बाह्मण भाइयों की माने बाकर बार खटखटाया । वहां (उनलोगों ने) कहा-

" (बानी) कंपल हा दिन हुए हैं, कल प्राप्तः द्वार स्रोल दिया जायगा।"

" बाज रात को मेरी मृत्यू ही जायगी। अव पृथ्वी पर बुद्ध के दर्शन पाने वाला मेरे प्रतिरिक्त कोई नहीं हैं। यहः (काल) अनन्तर दूसरा (कोई) नहीं जाने गा कि (यह) मृति स्थागत के स्वृत्य है या नहीं । अत्र प्र अवस्य द्वार लोज दो।"

बहु रुहने पर द्वार लोन दिया गया, तो (सभी) जिल्पकार अन्तर्जान हो गर्य । बहु ( उनकी मां ने प्रतिना की) जनी-मांति परीक्षा की, ती सब-के-सब (धंग) वास्ता की सद्य (उनरे), लेकिन (उनमें) ध्रस्यानता रखने वाली तीन विशेषताएं थां — रिवेम का अनुत न करना, धर्नोपदेश का न देना और बंठे ही रहने के खिवाब ध्रस्य तीन धालरणों का नहीं करना । कहा बाता है कि (इन ध्रस्यानतायों को छोड़ यह) प्रतिमा सालान् बुढ़ के सद्य हैं । जुझ (बोगों) का मत हैं कि एक सप्ताह के पूरा नहीं होने के कारण उनमें वो बोड़ी सो विल्य-कता की प्रपूर्णता रह गई भी वह दाये वरेण का धंगूठा था । जुझ लोग प्रदक्षिणा से कुंडनित केश मानते हैं । ये दीनों

१—वी-वें-गुदन=व्यासन। बोजगया को कहते हैं।

२-- वटना बेटना थीर टह्सना।

३—्व्व-क-ग्यन्-सु-वृत्त्यल-व=अदिक्षणा कुंडलित केश । बाएं से दायीं घोर पूर हुए बाल ।

बाद में बनाए गये । लेकिन पण्डितों का कहना है कि शरीर में रोबें बीर नीवर के वरीर में अस्पृत्र होने की (जिल्प-कला ही) प्रवर्श रह गई थी। गाँव्हत खेसेन्द्र भड़के भी ऐसा ही उस्तेश्व किया है। उसी रात को बाजणी जस्सा भी बिना किसी बेदना के कालावीत हो गई। तब कुछ ही समय के बाद शहाण करवाण किसी मार्ग से गुजर रहा था, (उसको) एक स्वप्रकाशमान सहम-गर्म मणि प्राप्त हुई । उसने विवास-(मुझे यह मणि) महाबोधि का नियणि समाप्त होने ने पूर्व प्राप्त हुई होती, तो इससे (बूढ मूर्जि के ) नेन बनवाए गए होते, पर नहीं मिली । तल्काल (दोनी) नेनी के स्थान पर प्राकृतिक बीद हो नए । (बहु मणि को) दो टुकहों में करने लगा, तो उसी (मणि) के सद्श दो (मणि) प्रपन्ने प्राप बन गई (बिन्हें) दोनों नेवों के स्वान पर जटित कर दिया गया । इसी तरह (एक) प्रकासमान इन्द्रमील के प्राप्त होने पर (उसे भूमध्य के उनावितेश के इन में जड़ दिया गया। उसके प्रशान से राजा राजिक के समय एक महाबोधि मन्दिर के बान्दर रात को भी भणि की दीप्ति से सदा घालीक रहता था । तत्परवात् नीनो बाह्यण भाइयों ने उन तीनों मन्दिरों में (बासकरने बाले) पांच-पांच सी पिछायों की जीविका का रोज प्रबंध कर बारी दिलायों के सभी (भिक्ष) संपों का (धानक्यक) बानतों से सल्कार किया । बार्व उरगुष्त के काल में भदित चौबी कवा (नगान्त)।

### (५) वार्य धीतिक कालीन कायाएँ।

आर्थ उपगुष्त ने (बुड) शासन बाग्यं धीतिय को सींप दिया। इसका वृत्तान्त (इस प्रकार) है—उज्जीवनी देश में एक पनी जाताण रहता था। उसके घीतिक नासक (एक) अपन्त, चतुर और मेंचाबी पुत्र था। नह चारों बंद और अध्यादस विद्याओं " में निष्णात हो गया। (उसका) पिता प्रसन्न हो (पुत्र के निष्णे) घर बनवाकर (उसके) विवाह की नैजारी करने लगा, तो उसने कहा—

" मुझे गूहस्वी (करने) की दच्छा नहीं है दललिये (मूझे) प्रव्रज्या ग्रहण करने (की धनुनति) व ।

" यदि तुम निश्चन ही प्रवित्त होगे, तो बनतक में जीवित रहेंगा उब उक प्रवित्त नहीं हो मकोगें। इन बाह्यण परिवार का भी पालन तुम करना।"

वह पिता का कहना मान, घर पर (ही) ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ उन ५०० ब्राग्रणों को ब्रह्मिंग की विद्या पदाने लगा। किसी समय में पिता का देहान्छ हो गया। घर की लारो सम्मति अमणी और ब्राह्मणों को दान कर ५०० ब्रनुयांथियों

१- म्जीद-स्यु=जर्णाकीय । बुडों के ३२ महापुरव लक्षणों में से एक हैं।

२—रिग-म्बेद-वृशिः=नारवेद । ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेद और धर्ववेद ।

३—रिग-गृतत्-वनो-वृतं व चान्टादयनिया । प्रित्रवर्गकोश के प्रनुसार १० विद्यार्थ हैं —गन्धनं, व जिल्लां, वालां, संस्था शन्द, विकित्सा, नीति, शिहर, प्रनुबंद, हें सु, योत, श्रुति, स्मृति, ज्यांतिय, गणित, माया, पुराण प्रीर इतिहास । विनयागम प्रीर कासनालेकार सुन तथा सातचक में विश्व-मिन्न वर्णन व्यवस्थ होते हैं ।

सहित परिवासक के बेस में सोलह महानगरों में बारिका करते हुए (बीतिकने) स्वाधिनव्य तीयको बीर बाह्मणों से ब्रह्मचर्य का नागे पूछा । लेकिन (किसी से) संतोगजनक उतर नहीं मिला । ग्रंतनः (उसने) मयुरा में आयं उपगुष्त से पूछा । (तरगुष्त के प्रति उसको) विशेषक्त से अदा हुई धौर (उसने उनसे) प्रवच्या एवं उपसम्मदा पहन की । उपग्या ने सात प्रववाद' की देशना की, तो एक सप्ताह में ५०० बाज़जों ने बहुंत्व को प्राप्त किया और बायं चीतिक बाठिवनीक ' पर ब्यानस्य हो गर्व । उन्होंने देश-देश के सनेक प्रमुख बाह्यणों को बृहशासन का परम श्रद्धालू बनाया बन बावं उपगुष्त ने बासन (बावं वीतिक को) सींपा तन (बीतिक ने) हः नगरीं में चतुर्विव परिपर्वो को उपदेश दिया. बृडवासन को नुविकसित किया (घौर) नभी सत्वों को सुख पहुँचाया । एक समय तुँचार देश में मिनर नानक राजा रहता था । उस देश के नव निवासी धाकाश देवता की पूजा करते वे । सिवाय इसके (उन्हें) पाप धीर पुण्य का ज्ञान तक नहीं था। वे लोग पर्व के धवसर पर धनाज, वस्त्र, बहुमूल्य भीर बनेक बुगन्बित लकड़ियां जलाकर (उनके) पूर्ण से धाकाण (देवता) की पूजा करते में । उनके पूजास्थल पर धार्य बीतिक १०० घहुँत धनुकरों के साथ धाकाश गार्ग ते गमन कर विराजमान हुए। उन लोगों ने भी प्राकाश के देवता समझकर (आयंबीतिक के) बरणों में प्रणाम कर (उनकी) महती पूजा की धौर (धार्य ने) धर्मीण्ये व किया । फलतः राजा धादि सहस्र व्यक्तियों ने सत्य के दर्शन पाये । अपरिनित व्यक्तियों को (ति) शरणगमन <sup>के</sup> भौर शिक्तापद <sup>क</sup> में स्थापित किया गया । बरसात को तीन मास बहां रहने पर जिल्लामां की भी (संख्या) प्रचुर मात्र में बढ़ नई । बहुत् (पद) को प्राप्त करने वाले भी लगभग एक हुवार हुए । उसके बाद उसरें ज और काण्गीर के बीच धावागमन की (काफी) सुविधा ही गई सौर काण्मीर के भनेक स्विविरों के वहां पहुंचने से (बुढ़) बासन का विपुल प्रसार हुआ। राजा (मिनर) भीर उसके पुत इमव्यके समय ही में सनमग ४० महाविद्वारी (की स्थापना हुई जिनमें) यसंख्य (चिल् ) संघ वास करते थे ।

िर पूर्वदिता के कामरूप में सिद्ध नामक ब्राह्मण (उन्ता था)। (बहु) महाराजाधों के समकत भोगवाला था धोर हजारों अनुवरों के साथ सूर्य की पूजा करने में उधत रखता था। किसी समय वह सूर्य की पूजा कर रहा था, तो धार्य धीतिक ने सूर्य- मंडल के बीच से उतरते हुए (एसा) चमत्कार दिखाया (धोर) धने क किरणें के लाते हुए (उसके) समझ विराजमान हुए। उसने भी सूर्य (ही) समझ कर (उनकी) पूजा- बन्दना की। (धार्य बीतिक के) धर्मायदेश देने से जब (उसको) महती अद्धा उत्पन्न हुई एगं में बपना खरीर प्रकट किया। फिर से धर्मायदेश देने पर उस ब्राह्मण ने सत्य के दर्शन पाये और प्रत्यन्त अद्धापुर्वक (उसने) महाचैत्य नामक विहार बनवाया। वहां (उसने) चारों विशाओं के (भिजु-) संच के लिये महोत्सव का भी धायोजन किया धौर का मरूप देश में बुद्धशासन का विधन प्रचार किया।

१—न्दमस्-प-नंम-वृत्न=तन्तिव सववाद । द्र० बोधिसस्त भूमि । २—नर्म-भर-वृत्यद=नाठविमोक्ष । द्र० कोश =, इलोक ३२ । ३—स्वयवस्-वृ-हृशो-व-गरंगगमन । वृद्ध, वर्म यौर संघ की गरण में जाना । ४—वृस्तव-पहि-मृतस्=जिलागद । पंचजीन ग्राट सदाचार-नियम।

उन दिनों पिनस मालना में धदर्श नामक बाह्मण निर्मृतुद्ध (राजा के कप में)
राज्य करता था। वह प्रतिदिन एक-एक हनार बकरों का बन कराकर (उनके)
रक्त-मास से हनन कराना था। उसके एक हनार प्रज-कुण्य थे। (वह) अपने सभी
बाह्मण अनुपाियों से अपनी-अपनी सम्मति के अनुकूल अनमें का हनन कराना (धीर)
अबाह्मणों से भी यज्ञ की सामग्री बृद्धांना था। किसी समय उसने गोमें कराने की
दच्छा से नामंत्र वाति के भृतुरात्तस नामक ऋषि को धार्यात्रत किया। १०,००० उननी
गामों का संग्रह किया गया। संबहुल बाह्मणों को निर्मलण दिया गया। दान के
धन्य बहुत से शामान भी सजाकर (जज्ञ बहु) यज्ञ आरम्म करने लगा, आमें धीतिक
वृत्तिमूं पर मा पहुंचे। (फलतः) वहां किसी भी उपाय से न धान्तिमा प्रज्ञतन किया वा
सक्षा, न गो का वत्र किया वा सक्षा, न उन्ते धावन किया वा सक्षा (और) न बाह्मण
के बेद एवं बेद-मंत्रों का पाठ करने पर भी (उनका) उच्चारण (ही) हो सक्षा।
इस पर मृतुराक्षस ने कहा कि इस अमण भे अमान से यज्ञ में विद्या पढ़ा है। सभी के
द्वारा उन पर पत्थर लाठी और धून फेंकने पर (वे सब) पुण्य और चन्दन-पूर्ण में परिणत
होते नगर बार्स तो उनलोगों ने अद्वास (उनके) चरणों में प्रणाम कर क्षमा धाचना
की (और) कहा—

"आवं, क्वा आजा देते हैं?"
हं आज्ञानी! (इन जीवों को) छोड़ दो। इस पापपूर्ण (और) तुष्टतापूर्ण यह से क्या (प्रयोजन)? (इसके बदले) दान करों, पुष्प कनाओं। हम आग्रामकुल के देवता हैं (और) प्रस्तिक्या करनेवाले हैं, फिर देवता और माता-पिता की हत्या करने से क्या (परिणाम) होगा? अविवत गीनांस बाह्यण तक के लिये प्रस्तृत्व हैं, फिर देवताओं को (जो) अवस्व ही तृष्ति नहीं होगी। ऋषियों! इस पाप-धर्म का परित्वाग करों। मांस भक्तण की लालब में आकर (दी गई) इस धाहुति से तुम्हें क्या होगा? माया द्वारा पीवित करने का (मार्ग) दर्शानेवाले बेद-मंत से लोक में धोखा खाना हैं।"

इत्यादि (आयंदारा) सनिस्तर धर्मोपदेश देने पर वे (प्रचने) पापकर्म पर परनाताण करते हुए प्रचने प्राचार पर लिन्जित होने के कारण मुंह नोना कर विनम्रता पूर्वक पाप शान्त होने का उपाय पूछने लगे। प्राप्त के निदेशानुसार उन सभी बाह्मणों ने इनका उपाय—गरणनमन थार पंचशील प्रहण किया। गृहमित घोषवन्त को प्राराम के प्रवशेष पर (एक) महाविहार बनवाकर (वह) वस्तु से होनेवाले सात पूष्प (ग्रजेन) में उद्योग करने नगे। इस प्रकार (मार्थ ने) उस देश में शासन का विजेपक्त वे विकास किया। उस समय के प्रास्थान धानेक के पैदा हुए प्रधिक समय नहीं हुया था। उन (ब्राह्मणों) के परचात् कमना

१—व्स्तव-पइ-म्नन्-संक=मंबदोत्र । प्रहिता, घस्तेय, काम-निष्याचार का स्थान, प्रसत्य धौर मादक पदायों का स्थान।

समाग १०० बाह्यणों को (ति) रत्न का भक्त बना, दोवंकाल तक बुड़जासन का परिपालन कर, प्राणियों का उपकार कर (ब्रीट किर) बार्य काल को गानन सौपकर (बार्य धीतिक) मालब देश के बन्तर्गत उर्व्यंन देश में निर्वाण को प्राप्त हुए। बार्य धीतिक कालीन पांचवीं कवा (समाप्त)।

## (६) राजा अशोक की जीवनी (२७२—२३२ ई॰ पू०)।

उस समय राजा अयोक कौबार्यावस्था में था। इसका जीवन-वृत्त (इस प्रकार) हैं — वस्थारण्य देश में नेशीत नामक सूर्यवंशीय राजा १०० प्रमारणों के साथ उत्तर दिशा के अदेश पर गासन करता था। वह महल् ऐ स्वयंशीय था। उसके पहले छः पुत्र थें — लक्षण, रिवक, शिवक, धिनक, प्रयक्ष थार अनुप। किसी समय एक सेठ की पत्नी का राजा के साथ संयोग होने के फनस्वरूप (वह) गर्भवती हो गई। किसी समय राजा की मां की मृत्यु से (गोकानुर लोगों का) थोक निवृत्त होने के दिन सेठ की पत्नी ने (एक) शिश् प्रसय किया। अतः (गोगों ने कहा) "(शिशू के) शोक-निवृत्ति के दिन पदा होने से इसका नाम प्रशोक रखा बाव" कहा ऐसा (नाम) रखा गया। स्थाना होने पर जब (वह) ६० कलाओं, द परीलगों, लिपि, गणित इत्यादि में निष्णात हो गया तब लोगों के बीच किसी नैसित्तिक आहाण में मिन्यियों ने पूछा— "कौन सा राज कुमार राज्य करेगा?" (उसने बताया) "जो उत्तम भोजन करता है, उत्तम वस्त्र आरण करता है (थीर) उत्तव धासन पर बँडता है (वह राज्य करेगा)"। दो मुख्य मिन्यियों हारा गुष्तरूप से (इसका धर्थ) पूछने पर (उसने) बताया—

"घाहारों में उत्तम घोदन, बस्तों में उत्तम मोटे सूती कवड़े (धौर) ग्रासनों में उत्तम पृथ्वी हैं।" (उन मंतियों ने) समझ लिया कि घन्य राजकुमार सम्पन्नज्ञानी (धौर) बैं मदबाली हैं और अलोक ही इन साधारण भोजन-बस्त का उपयोग करता है, इसलिये वह (धनोंक) राजा बनेगा। इस बीच नेपान ग्रोर खिला बादि के पहाड़ी (निवासियों) ने (देश) विद्रोह कर दिया। उनके दमन के लिये प्रशोक को सेना के साथ भेजा स्था, तो (उसने) बिना कठिनाई के पहाड़ी लोगों को पराजित किया (धौर उनमें) वाधिक-कर बतून कर राजा को दिया। (इस पर) राजा (श्रसन्न होकर) बोला--

"तुन्हारी बुर्जि, बल बीर वीरता से मैं प्रसन्न हूँ। इसनियें (तुम्हें) जो इच्छा हो (बहु) दिया जायगा।"

"यहां मुखें दूतरे भाई लोग कष्ट देते हैं, झतः में भानो सभी अभिजापित वस्तुओं के साथ गटलिपुत नगर (में रहना) चाहता हूं।"

(राजा ने पार्टालपुत्र) दे विया और उस नगर में ४०० उद्यान बनवाए। एक हजार मार्ग-बजानेबालो स्विबों से घिरा (बहु) रात-दिन कामगुणों में रमने लगा। तत्पक्तात् मगच देश था राजा जमल कालातीत हो गया। उसके बारह पुत्र में। (उनमें से)

१ - रागु-चेत-दूरा-चू=नाठ कलाएं । द्र० महाब्युत्यति प्०३२=।

२ — ब्रॉन-य-वृग्यंद = बाठपरीक्षण । रत्नपरीक्षा, भूमिपरीक्षा, वस्त्रपरीक्षा, वृक्षपरीक्षा हस्तिपरीक्षा, अश्वपरीक्षा, स्त्रीपरीक्षा और पुरुषपरीक्षा । विनयवस्तु-अन्नज्वावस्तु, पुरुष, कः ४९।

३—वत्तेमान पटना ।

४ - हवोद-योत - कामगुण । रूप, शब्द, गंध, रस धीर स्पर्ध को पंचकासगुण कहते हैं।

कतियव सिहासन पर बैंडाए गए पर (कोई) राज्य न कर सका। गरभीरशील नामक एक बाक्षणकुत के मंत्री ने कुछ वर्षों तक राज्य किया। उस समय राजा नेमोत और उन दोनों में जन्ता हो जाने के कारण गंगा के तट पर जिस्काल तक वे संग्राम करते रहे। राजा के छः ज्वेष्ठ पुत्र संपाम में गामिल हुए। लगभग उसी समय राजा ने मीत भी कालातीत हो नवा । राजा को मत्य की बात प्रकाशित की जाय तो मगधकालों की शक्ति बढ़ जायगी (यह) सोच (इस बात को) गुन्त रख, राजकाज को स्वयं दोनों मंत्रियों ने संभाजा। एक सप्ताह के बाद नगरवासियों को इसका पता कना (धौर उन्होंने) उन दोनों समात्यों की बाज़ा भंग की । उस समय पहले बाह्मण द्वारा की गई भविष्यवाणी का समय यही है सीच (पंतियों ने) धर्माक की बुलाकर ।सहानत वर रखा। जिस दिन राजा (नेमीत) के छः पुत्रों ने मगछवातियों पर विजय प्राप्त कर छः नगरों की हविया लिया (उसी दिन) अंगोक हिहाननारूड हुया है यह (मुनना) पाकर, पाच-यांच सौ मंदि-परिषद् के बाब गंगा की उत्तरिवना में राजगृह, बंग बादि छ: नगरों में बाने चनकर प्रस्थेक राजकुमार ने राज्य किया। प्रथम राजकुमार लोकावत' के रहस्य पर विश्वास रखता था। द्वितीय महादेव का भक्त था। तृतीय विष्ण, चतुर्व वेदान्त, पंचम निर्वस्य विगल (बीर) बट्ट (राजकुमार) क्रापुत नामक बाह्मण के बह्मचर्य में विक्लास रखता था। उन (राजकुमारी) ने अपनी-अपनी संस्थाएं बनवासी। भृतु जाति के ऋषियों के, जो बाकिनियों भीर राजसों की पूजा करने वाले थे, बचन पर विल्लास करमशीक उमादेवी बार मसानियों को देवता मानता था। तब कुछ वयों तक कामगुनों में विलास करता रहा, इसलिये (उसका नाम) कामाजीक कहलाया। तब किसी समय (उसका प्रपने) भाइयों के साथ वैननस्त हो गता (बोर वह पाइयों के नाय) कई वर्गों तक संघर्ष छेहता रता। अन्त में (उसने अभने) छः भाइयों की पाच सी मंतियों के शाच इस्या कर दी। भीर भी भनेक नगरों को तथ्द कर हिमाचन और विख्याचल तक के सभी देशों पर धराना बाबिपस्य स्थापित किया । (वह) अतिप्रचण्ड होने के कारण बिना दण्डकर्म किए चैन से मोजन नहीं करता था। दिन के प्रारम्भ में वर्ष कराने, बेंधवाने, मरवाने इत्यादि दण्डकमीं का बारेश डेकर उसके बाद चैन की सांस सेकर भाजन करता था। इस प्रकार राजा (अयोक) के युद्ध संबंधी अने वाले क कवाएँ हैं, ले किन प्रयोजन नहीं होने में (उनका ) उल्लेख नहीं किया गया। ऐसा को गेन्द्र भद्र का कहना है। (हमने) कुछ भारतीय अति गरम्यरागत कथाएं सुनी भी, पर (जनका भी) उल्लेख यहां नहीं किया गया है। उन दिनों निय्यादिष्टवाले बाह्मणों हे बोत्साहित करने से (बाबोक्ट) बालदान करने में प्रमलामोल रहता था। विलेषतः भग जाति के ग्रोकण तामक ऋषि ने बताया था कि दस हजार मनुष्यों का बध कर यह करने ने राज्य का विस्तार होगा (तथा) यह मोक्ष प्राप्ति का कारण बनेगा। (धर्मोक ने) यज्ञमाला बनवायी (धर्मर) देन हजार मनुष्यों की हत्या कर सकते वाले (धादमी) की तबेब खोब-इंड करायी, धर कुछ समय तक (ऐसा बादमी) नहीं मिला। धन्त में तिरहत से एक बाग्डाल मिला। (उमको बताया गया कि--) 'जो वव करने के घोष्य हो (उन) सभी को यज्ञजाला में भेजे श्रीर जब तक दस हजार (की संख्या पूरी) न हो जान तब तक उस (बज्रवाला ) में धाने बाने हर (बादमी) की मारता जाये। यही उमादेवी की पूजा करने का प्रण है। एंसा कह राजा ने प्रतिज्ञा की। इस रीति से एक या दी हजार व्यक्तियों की हत्या करने

१—-इ.जिंग-चेंग-चेंग्र-फन-ग = लोकायत । पूर्वायरजन्म पाय-पुण्य सादि को न मानने बाता ।

२-ग्वेर-बु-व-ग्धेर-वन = निर्यन्य पिगत । जैनसाबुदिगंबर ।

के बाद वह हरवारा नगर के बाहर जा रहा था, तो किसी बिज़ ने (इस) दुराबार में हटाने की बाखा कर (उसकी) प्राणातियात का दोष (एवं) विभिन्न तारकीय कवाएं मुनाई। (लेकिन उस हत्वारे में) कुशलमूल का जागरण न हो मका (बीर) उस हरवारे ने सोचा-"पहले (बैने) मत्त्रवा जा वार्षच्छेद कर वध किया वा। पत इस भिन्नु की कथा से जो सुना है देशा हो जलाने, कारने, जाल उतारने इस्वादि विभिन्न (इंग) से दब करूँमा ।" इस रीति से (असने ) उस बत्रजाला में लगमग ४,००० सन्ध्यों का बैद्ध किया । उस समय (राजा का) पूर्ववर्ती नाम बदल गया और व वण्वाणीक कहलाया । उस समय यह यहंत् वो एक जिथा को आमणेर', बतुध्रुत सोर प्रयोगमार्ग' पर धारूड र्षे रास्ते का पता नहीं जानने से बजाणाला में धहें बे हत्यारे ने (उन पर) तलकार से असूर करने का अयाच किया तो (उन्होंने इसका) कारण पूछा। उसने गहले की बात कही तो (उन्होंने ) कहा-"पक्का, तो एक सप्ताह बाद (यहाँ ) मार वालना । तब तक में कहीं नहीं बाऊंगा, इसी पत्तवाला में रहेंगा।" बातक ने भी मंबुर कर लिया। उन (क्षामणेर) में यजनाता को क्षिर-मरस, हिंद्यों (बीर) अंतरियों से परिपूर्ण देखने के कारण प्रनित्य बादि १६ प्रकार के सत्ये का शांकात्कार किया (और) एक सप्ताह के पूर्व ही बहेरव प्राप्त कर ऋदि भी सिद्ध कर ली। एक सप्ताह के बीतने पर (बाग्बास नें) मत ही मन में बहा-"पहले इस माला में ऐसे बेंगवारी (व्यक्ति) का भागमन नहीं हथा, भत: अपूर्व तरीके में (इसका) वब करूँगा।" कह तिन के तेस से भरे एक विज्ञाल गांव में आमजेर की जान, आग पर बढ़ाकर जलावा। (खें किन) रात-दिन बाम जलने पर भी उनके जरार में तनिक भी क्षति नहीं पहुँची। राजा की मुचित किया गया तो यह विकित्तत हो यह देखने के लिये यक्तजाला में महंचा। वहीं चाण्डान समनार लेकर (राजा की सीर) दीता। राजा ने कारण पूछा ती (उसने कहा-) "यह तो स्वयं राजा की प्रतिज्ञा हूँ (धतः) जब तक दस हजार मनुष्यों (की संख्या पूरी) न हो जाय तब तक इस वाला में कदम रखने वाले हर (प्रादमों) को मार डाल्गा।" राजा ने कहा-''लब तो भेरे बाते से पहले तुम खद यही बाये हो, इसलियें (में तुम्हारी) इत्या पहले कर बालुंगा।" और दोनों में मुठभेड़ होने बनी, तो उस धामणेर ने पानी बरलाने, विजनी बनकाने, धाकाण में गमन करने इत्यादि का वसत्कार दिखलाया फलतः राजा धीर बाण्डाल दोनों की उनपर विशेषरूप से श्रद्धा उलाल हुई बीर (श्रामणे र) के चरणों में अवाम करने पर (दोनों में ) बोधिक्यी बीच प्रंकृरित हो गया। तब उन (आमने र) के अमीपदेश देले पर राजा ने (अपने किये) पाय-कर्मी पर प्रत्यत्न पश्चाताप कर यज्ञ-बाला की वहीं तोडवा दिया । (राजा ने ) पाप बोचन के लिये खामणेर से (प्रपने यहां)

१-सोन-न्योद=प्राणित्यात । प्राणीहिंसा ।

च-द्गे-विह-वं-च =्छुगतपून । सतीम, प्रद्वेप, सनीह को कुणलमून कहते हैं ।

३—द्गे-छून = बामगेर। प्रवित हो. वोगहिंगा मादि से विस्त रहने इत्सापि मुख्यतः ३६ पाननीय धर्मों का पातन करनेवाले को आनतेर कहते हैं।

४-क्योर-तम् = प्रवीननार्ने । इ० कोश ४, ६१

५—व्देन-पहिनंग-ग-व्नु-दुन = १६ प्रकार के तत्य । दु:खतत्य, दु:खतत्य कत्य, दु:ख-निरोध सत्य, दु:ख-निरोध-मामिनी-प्रतिपद्-तत्य को चार-घार भागों में वांटने से १६ प्रकार के सत्य होते हैं ।

व्हरने का प्रनुरोध किया, तो (उन्होंने) व्याकरण किया—"(हे) राजन, मैं बायके पापनोधन का उनाय बताने में असमर्थ हूं। धतः पूर्व दिला में (धवस्थित) गुक्कुटाराम में पण्डित यंगोध्वज नामक ग्रहेत् रहते हैं जो प्रापका प्रापक्षीधन करेंगे ।" तदनुसार राजा ने भी घहुन के पास सन्देश भेजा- "धार्ष, (धाप) पाटलियुत धाकर मेरे पाप का शीवन करें। यदि बार्थ यहां नहीं बार्यने, तो में वहां बा रहा हूँ।" राजा के यहां पाने ने बहुत लोगों को कच्ट होगा (यह) जात, बहुत यज स्वयं पाटलियुत जा, प्रतिदिन राजा को धर्मीपदेश देते (और) प्रतिसाति विहार में जाकर वर्त्तवस परिवर्दों को उपदेश वैते थे। जब से बहुत यश के दर्शन मिले तब से राजा को (धर्म में) बड़ी अखा उत्पन्न हुई थीर रात-दिन सुमकमी के सम्मादन में हो समय विताने लगा । प्रतिदिन तीस-तीस हुँगार भिज्ञुओं का सत्कार करता था। इस बीच जब छहत यहा यगघ आदि अन्य देशों में विहार कर रहे में राजा ने पांच सी व्यापारियों को रलाहीप से मणि जाने के लिये भेवा। वे (व्यापारी) नाना रत्नी से जलवान को बरकर नीटे (बीर जब) समुद्र के इस पार विश्राम कर रहे थे, तो नागीं द्वारा समुद्री लहुरीं को जगावने से सारा माल समूद्र में वह गया । तब वे लोग अपनी जीविका दूसरे पर निर्भर करते पीरे-पीरे लौटे भीर प्रावः एक सप्ताह के बाद (उन) व्यापारियों के पाटितनुत्र पहुँचने की बाबर फैली। चन (नागरिकों) ने (व्यापारियों के नाव) किम तरह की घटना वटी (यह) खबर नहीं मुनी की, इसलिये बाह्मण, परिवाजक कीर बनार जनसमृह एकच हुए। रत्नी के वर्ण श्रीर प्रसामारण गुणीं को देखने के लिये सातवें दिल राजा (प्रशोक) जन-समूह के साथ उद्यान में गया तो ध्यापारी लोग शिक्ष एक-एक गंजी पहले हुए दीनठापूर्व क मा रहे में । जनसमूह ने उनका सूब भजाक उड़ावा और नीट गया । राजा ने कारण पूछा तो व्यापारियों ने (साप बीती) कहानी मुनाई। (व्यापारियों ने राजा को) प्रेरित किया—"(हैं) राजन ( प्राप) फिर से नामी को दर्मन कर प्रपने खबीन नहीं करेंगे, तो भविष्य में राल लाने के लिये कोई भी उत्ताहित नहीं होता। यतः पाप (कोई) लगाम करें तो उचित होगा।" इस पर जिन्तित हो, राजा ने निजों से उपाय पूजा, तो बाह्मण, परित्राजन बादि (कोई) नहीं बन्ना सका । वहां बडिनज एक बहुंत् को विचार हुमा वहसका उपाव देवता द्वारा बतावा बाववा। यदि में बताळेंना तो यह मिल्यों का पल लंता है सोच राजा को सन्देह उत्पन्न होना और तैं विक भी (भेरी) निन्दा करने लगेंगे।" (यह ) सीच (मईन ने राजा है) कहा-

"महाराज! इतका उपाय तो जरूर ही है। यतः आव रात की मृह देवशा (इतका उपाय) बताएगा।"

तब पातःकाल चर के (जनर) प्राकाश में स्थित देवता ने कहा-

"(है) राजन । (जाप) बूज की महती पूजा करें (जिसके) नागों का दमने हो ।" तब परती पर रहनेवाले देवता ने कहा-

"(हें) राजन! सहंत् संघ की पूजा करें जिससे (नागीं का) दमन होगा।"

पातःकाल (राजा ने ) सभी जन समुदाय की एकन कर देवता की आकाशवाणी सुनाकर पूछा—"यह कैसे किया जाना चाहिए?" संनियों ने कहा "कल पाकासवाणों करने वाल

१—म्डोन-सेस्-दून-ल्दन = पडिस्तः । दिव्यवस्, दिव्य श्रोत, परिचत्त-ज्ञान, पूर्व-निवासानुस्मृति-ज्ञान, ऋदि-विधि-ज्ञान धीर धालव-अव-ज्ञान ।

प्रहेत् वे ही पूछा जाय।" उन (प्रहेत) को धार्मनित कर पूछे जाने पर (उन्होंने कहा-"(ऐंसा) उपाय किया न ना चाहिए जिनसे लोगों को विश्वास हो।" यह कह राजा अपोक का (एक) बादेश (नागों के पास निजवाया जिसमें लिला गवा-"है!) नागों! सुनो, इत्यादि से लंकर व्यापारियों डारा नावे मये रत्नों को फिर व्यापारियों को (लौटा) दो ।" यह पत्र वाजरम पर प्रकित कर गंगा में छोड़ा गया। नगर के चौरास्ते पर (एक) प्रत्युचन पाणाण-स्तम्भ को शिवार पर बण्टवातु को पाण में राजा और नाग की एक-एक स्वर्ण निमित्त मृति रसी गयो । उसके प्रातुःकाल देखने पर नागी ने कृषित हो भीषण प्रांधी के साथ ताज्ञपत्र की महल के फाटफ पर फींक दिया था। राजा की वह मूर्ति नाम की प्रणाम करती हुई मुद्रा में थी। राजा ने बहुत से मुखा तो (उन्होंने राजा की) यह कहकर प्रेरित किया- असी नाम अविक पुण्यवान है, इसलिये राजन । आप अपने पुष्पं की वृद्धि के निमं वृद्ध और संघ की पूजा करें।" (राजा ने ) मृति धीर चेंत्स की पूजा पूर्वापेक्षा मालगुनी को । बहुँत ने देव, नान छादि के देशों में क्षण भर में जा सब भहेंतीं को सुचित किया। राजा ने (धार्मिक) उत्सद को लिये (एक) विधाल भवन का निर्माण कराया । उक्त प्रहेत् के षण्टी बजाने पर सुमर 'और (उसकी) परिसीमा तक के रहने बाले सम्पूर्ण घंडेन् एका हुए। (राजा में) ६० हलार खहेन् परिचद् की तीन मास तक सभी साधनों से प्रवेना की । उसे ननप दिनानदिन राजा की भूति सीधी होती गमी और ४५ दिनों में राजा और नाग की मृति बराबर नही हो गई । तब दिनान्दिन नाग की मृति प्रधिक मुक्ती गई। किर ४५ दिनों में नान की प्रतिना राजा की प्रतिमा के चरवां में प्रधाम करने लगी। सभी लोग (वि) रत्न के प्रति की गई पूजा का पुण्य (प्रवाप) ऐसा होता है कह बहे बारवर्गनिकत हुए । तब पहले के तासपत्र की मीमा में बाल दिया गया तो हुसरे दिन प्रातानाल नाग का दूर्त मनुष्य का रूप भारण कर था पहुँचा भौर बोला—'रलों को समुद्र के तट पर पहुँचाया गया है, घतः (प्राप) ब्यामारियों की (उन्हें) सान के लिये में में ।" यह कहन पर जब राजा ऐसा (ही) करने लगा तो पहले के घहेतू ने कहा, "(हे) राजन ! यह ती (कोई) आवचर्य (की बात) नहीं हैं । स्राय्वयं तो (त्रव) होगा (जब धाप उन्हें) सन्देश कें जें "त्रमलीग सात दिनों में मणियों को (धपत) कंब पर लाइकर वहां पहुँचाओं (और वें) एसा करें।" (महेर् के) कननानुसार करने पर सालवें दिन धपार जनसमूह से जिरे हुए राजा की, नायों ने ब्यापारी के रूप में आकर मेणियों को समेपित किया (और) राजा के चरणों में (बींप) नवा, जनपूंज का मनोरंजन कर उसका महोत्सव भी मनावा। राजा द्वारा यवारव विवासंत्र की सिवि प्राप्त कर (खेने पर) हाची के बरावर प्रवा तालव्य के बराबर ममुख्य बादि यहाँ की धने क बतुरंगिनी तेनाएं प्रादर्भत हुई (बीर) बिना सिति पहुँचाए विन्ध्याचल के दिवाश प्रदेश ग्रादि ग्रन्थ सभी देशों को भ्रपने ग्राधीन कर लिया। उत्तर हिमालय, कंसदेश के पीछे हियालय, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम समृद्र पर्यन्त जम्बूडीप के स्थानों और समजय पनाम दीपों पर प्रपता शासन नलावा । तत्परनात् प्रहेत यशे ने शास्ता सम्बद्ध सम्बद्ध द्वारा की गई भविष्यवाणी की चर्चा कर तथागत के धात्मित

१—रि-ख=पुमेन । पर्वतराज ।

२--ग्नोद-स्वित-ति=-तं=-यसरब । इ० भंजुश्री मूलतंत्र, पृ० २६८, कं० ६ १

३—इपुड-यन-सर्क-वृत्ति-म=चतुर्रागनी सेना। हाथी, घोड़ें रथ धीर पैदल सेना।

४—ति-बूल=कंसवेश । सम्भवतः नेपाल या कुनिस्त न ।

स्तुपों से पृथ्वी को बोमित करने ने लिये (राजा को) घोतसाहित किया। युद्ध की बात् की ग्रावश्यकता पड़ने पर राजगृह स्थित महास्तूप के नीचे छिपाये गये राजा सजालग्रम के थातुहिस्ते को निवालने के लियं राजा (ग्रशीक) भीर ग्रहेत् मश जनसभूह के साम बहां (राजगृह) मये बीर नमीन खोदनाने पर सगमग तीन खड़े मनुष्य (परिमाण की गहराई) शक चलते के बाद (एक) दहलता हुआ सोहे का चक पंग से धूम रहा था जिसके कारण (धातु) पहण करने की गुँजाइश नहीं हुई। उस समय किसी ग्रामीण वृद्धा ने (इसका) उपाय बताकर उनी स्थान से लगमग तीन योजन पहिचम की धोर स्थित एक पर्वत चरण से बहते हुए पानी की भोड़कर (उक्त स्थल पर पहुँचार्य जाने को) फलस्वरूप बक का बूमना वह गया और आग मूल गई। फिर खुदाई करने पर (एक) साम-पन पर "यहाँ मान ना बड़ा बीन" भर तनागत की बादु (सुरिचत है) (जिसे) भविष्य में कोई एक गरीब राजा निकाल लेगा।" एंसा बीकित विया हुआ देखा यो (राजा) धर्माक धनिनातवश बोल उठा-"इसको निकालन बाला में नही है, क्योंकि गरीज ही (जिला हुआ) होने से कोई इसरा होगा।" कह (बह) पीछे की धीर महकर बैठा। फिर बहुन यश ने प्रेरित निया। यह में खड़े-खड़े मात व्यक्तियों (के माप की गहराई) तक खोदवार्य जाने पर लोहे धादि की सात पेटिकाएं (निकर्ती भीर) कमशा. बोलवाचे जाने पर मध्यवर्ती (पेटिका) में यहने मगभ के एक बड़े द्रोण भर शास्ता की बातु जो बहुकर लगमन १२० डोनों के परिमान तक हो गई थी, सुर्री तत थी। अस्ये क पेटिका के कोने में एक-एक स्वप्रकाशमान मणिरलं जो पुत्रोपकरण के रूप में रखा गया था एक योजन तक प्रकाश की लाता था। प्रत्येक मणि का मृत्योकन राजा वर्णाक के राज्य की सारी सम्पत्तियों से भी नहीं किया जा सकता है यह जान राजा का धिममान चर हो गमा । उस में से एक वहें द्रोण भर बहुमूल्य बातु ब्रहण कर फिर पूर्व बत् विपाकर रसी गयों और (उस पर) नोहें का चक भी स्वापित किया गया। पानी को भी पूर्ववत प्रवाहित किये जाने पर धान पहले की तरह जलने से (चक्क) मूमने लगा (धोर) बाद में (गड़ड़े को) बिट्टी से पाट दिया गया । तब (राजाने) विभिन्न देशों के लोगों को बाजा दी। इतकर्भ भीर कार्य की चहायता छोन्द्रशाली यक्ती ने की। बाठ महाती बाँ के स्तुप, बद्धासने के सञ्चवती प्रदक्षिणापच तथा और भी उत्तर दिशा में कांस्यदेश (की सीमा) तक के जम्बूडीए को सभी देशों में मूनि के घातु गमित स्तूपी का निर्माण कराया । (इस प्रकार, यक्षी की सहायचा से) २४ वंटी में ६०,००० स्त्यी (का निर्माण) सम्बन्न हुआ। एव एव देवीं को बादेश देकर (राजा) छव स्तुपों की प्रतिदिन एक-एक हवार दोप, पूपवर्ती और पुष्य-मालावों से अर्थना करता था। स्वर्थ रज भीर व इर्व के १०,००० कलनों को सुनन्तित जल भीर पंचामृत है सपरिपूर्ण कर बोधिवस की पूजा की जाती थी। इस से दस हजार चुमजितवीं और दीमों से पूजा की जाती थी। बहाँ ६०,००० पार्ती की धार्मनित कर, पाटलियुक्त के अपर प्राकाश में बैठाकर, सब

१—यं जो-छे = महाद्रोण । एक द्रोण ६४ मृद्रियों के बराबर ।

२—्न्तन्-छेन-पो-वृत्वंद=आठ महातीचे । लृम्बिनी, वालासन, वाराणसी, दुर्भीनकर, नालन्दा, आवस्ती, संकिस्ता, राजनृह को आठ महातीचे कहते हैं ।

३—दॉ-जॅन्दन=जवातन । बोधगया को कहते हैं।

४—ित-पुत्र⇒कांत्य या कंस देश । तेथाल को बहुते हैं ।

५--- (पुर-चि-न्ड=पंनामृत । हुध, दही, थी, बोनी बीर मधु।

बावनी ने तीन महीनों तक (उनकी) पूजा को गई। धार्य बंध्यों धीर पूथम्बन-संघों की पूजा चरती पर की गई। धंत में प्रत्ये के भिन्न को एक-एक लाख ( वपये ) के योग्य नोवर रान दिमा गवा। उन रात को स्तूपों के दर्धनाथे राजा ने धपने धनुवरों के साम गिंवराली यक्षों के कंधों पर सवार हो, नाल दिनों में जम्बद्धीप के सब स्थानों के निरत्न के सम्पूर्ण स्तूपों की परिक्रमा की (धीर स्तूपों की) पूजा नाधारण पूजा से दस गुना बढकर (की)। बुढ धीर आवकों के सभी स्तूपों की एक-एक स्वर्णाभूषण समर्पण किया। बोधिष्ठ को सब रत्नों ने निर्वायक्ष्य से अलंकृत किया। बाठवें दिन (राजा ने) धाने इस कुशलमूल से (नभस्त्रप्राणी) नरोत्तम बुढ को प्राप्त हों कह दार-बार प्रियान करें। यह कहने पर बहुत-से लोगों ने कहा—

"राजा का यह प्रयास बहुकृत्य होने पर भी अल्प साफल्य का हैं. (क्योंकि) अनुकर बोधि नाम का सस्तित्व ही नहीं हैं. फिर राजा का यह प्रणिधान निश्चय ही पूरा न होगा।"

"यदि मेरा वह प्रशिवान सिंड होगा, तो वह विराट् पुब्बी कांप उठें, आकाश से पुरुष बरते।"

यह कहते ही पृथ्वी कांग उठी धीर पूरप की वर्षी हुई तथा वे लीग भी श्रद्धापूर्वक प्रणिवान करने लगे । स्तूषों के प्रविद्धार के लिये (राजा में) भिल्लाों का तीन माह तक संस्कार किया और (पूजा) सनाप्ति वो दिन बहुत से प्रयाजन भिक्ष एकाएक सा पहुँचे। राजा ने उज्ञान में बृहर् पूजा का मत्योजन किया। उन (भिक्षुवाँ) के यीर्घासन पर बैठें हुए एक वृद्ध भिन्न का निर्वाच रूप से सत्कार किया गया। यह स्वितर भिन्न ग्रह्मध्रत, ग्रत्यन्त मुर्च; एन दलोक तक का पाठ करने में ग्रसमर्थ था। उन सहज भिक्ष वों में बने क (जि) पिटकवारो भी वं। भोजनोपरान्त पंक्ति के बन्त में बैठे हुए (मिक्यों) ने स्वीवर से पूछा-"क्या (भाप) जानते हैं कि राजा द्वार विशेषस्य से थापना सत्कार करने का क्या कारण हूं ?" स्थितर ने कहा-"(में) मही जानता।" उन कोगों न कहा- "बह इस बानते हैं। राजा तुरन्त (बाप से) धर्म खलण करने भी इच्छा से बायगा, बापको बर्मापदेश देना होगा।" वह बुढ भिक्ष मर्मभेदी-सा हो गया (बीर) बोला-'मेरे उपसम्मन हुए ६० वर्ष बीत गर्व, पर (में) एक ब्लोक तक नहीं बानता हैं। यदि यह बात (में) पहले ही जान गया होता, तो उन सुभोजी को इसरे भिक्ष की दान कर (एक) धर्म-भागक स्त्रोज नेता। ब्रब (में भोजन भी) कर घुका हैं, धतः नवा करने ने घच्छा होया।" सोच (वह) धत्वनत इंखी हुआ। (उसकी इस दशा की देख) उस उद्यान में रहने वालें (एक) देवता म विवारा—"यदि राजा इस मिश में प्रति सम्बदा करने लगे गा, तो अनु वित्त होगा। " खोव, निर्मित रूप में, उस निझु के सामने साकर कहा-"राजा वर्ग अवण करने के लिये धायगा, तो (राणा से यह कहना कि) महाराज, पहाड़ों सहित यह पृथ्वी भी नष्ट ही जावनी, तो सापके सामाज्य की बात तो कहना ही क्या। (अतः) महाराज, पही चिन्तन करना (आपको) उचित है।" तब राजा एक सुनहरे रंग की पोशाक बारण किसे वसींपदेश सूनने के लिसे बा वैठा। (स्वीवर ने) पूर्वीक्तानसार कहा, तो अदाल होने से राजा ने (इस उपदेश पर) पूर्ण विदवास कर लिया और रोमांचित

९—ञान-योस्=धावक । बुढ का मिष्ण । २—स्मोन-लमः=प्रणिधान । प्रार्थना ।

हो। इसी अर्थ पर जिन्तन करने लगा। तब फिर, उद्यान को देवता ने बुख भिक्ष से कहा-"स्पविर निक्षु, काम अञ्चान के बारा अदत्त वस्तु को बरबाद न करें। उस (भिन्न) ने भी बानायं से उपदेश प्रहण कर एकाच (नित्न) से (ध्यान) भावना की। फलतः तीन गास में बहुत्व की प्राप्त किया और वयस्त्रिंश (देव) लोक के कीविदारवन में वर्णावास कर फिर पाटलिपुत्र के भिन्नु संग और मने क जनसमही के बीन में धा पहुँचा । राजा के दिये हुए वस्त्र पर कोनिदारकृत की सुगंग कराने से सब स्वानों में सुर्रीय केलने लगा। वहां चन्य निज्ञा हार (इसका) कारण पूछने पर उसने पूर्व कहानी सुनाई, जिससे सब सारचये में पड़ नये। घारे-बारे वह बात राजा सक ने सूना और वितिषंद बृहिबाने भिक्षु तक ने धन के गुण और वह भी सपने वस्त दान के कारण बहुत पर आन्त किया है ।तथा दान से परोधकार होने की धनुसंसा' को देखा (उसने) फिर से वीन जान भिज्ञुओं के लिये पान वर्षों तक महोतसब मनाया। सुबह के प्रथम पहर में बहुतों, दूसरे (पहर) में बार्यशेष्य और लीसरे (पहर) में पूपरतन संब की (उत्तम) भीज और उत्तम बस्य से धाराधना की। तब राजा ने अपन बीवन के बन्त में अपरान्त, करमीर और तुवार के (मिस्) मंगों को एक-एक करोड़ स्वर्ण दान करने की प्रतिता की। कारमीर और तुलार के संबंधि की पूर्ण (एक-एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ और) अन्य सामान भी उन्नक बरावर मेंट किये। प्रपरान्त के संयो को (देने के लिये) बार लाल स्वर्ण भीर सामान को कथी हुई। इसी समय राजा सल्त बीमार पड़ गया । राजा का पीता वसुदेवदत ने, जो स्वर्ण भण्डार का मण्डारक वा, राजा का बादेश संगकर शंध स्वर्ण संघ को घट नहीं किया। उस समय राजा के पास धनेक धर्तेन पहेंचे धीर राजा ने, अपनी प्यान वृक्षाने के लिये जो धाध मुट्ठी मांबना रका था, वह बाचन्त अद्यानाव ते संघ को मेंट किया। महतों में एक स्वर में (राजा को) प्रशंसा की (भीर कहा-) "राजन । पहले आपने सब प्रपने अधीन रहते संगय जो १६० करोड़ स्वर्ग दान दिने में, उसकी अपेका इस समय इस (आवल) के दान करने में भविक पुष्य हैं।" तब एक दासी (राजा पर) मणिवाण्डक चमर सस रही थी कि दिन में गरमी के कारण (उसे) अपको बाबों बीर चगर हाय से छटकर राजा की देह पर वा गिरा। (राजा ने सोवा--) "पहले बड़े-बहे राजा महाराज सक पाट चुलाने बादि (मेरी सेवाएँ) गरत वे, अब ऐसी नीच दानी तक (भेरा) तिरस्कार करने लगी है।" यह सोच (यह) कोचपूर्ण मान से कालातीत हुआ। कोचित होने के कारण वहीं पाटलियुत्र स्थित एक नरीवर में नाम के क्य में (बहू) पंदा हुमा। महत्या इस हारा इस वर्मराज का जन्म कही हुआ है इसकी परीक्षा करने पर पता वला कि (वह) उस सील में नासमीन में उत्तल हथा है। महैन कील के तट पर गर्म तो (बह) पूर्वजन्म के संस्कार से (प्रेरित हो) प्रमानवापूर्वक शील को सतह पर प्राकार बहुत के पास बंदा। जब वह पत्ती और बीबों को बार्न नगा, नो (बहुन् ने कहा--) 'महाराज! (बाप) साववान रहें।" इत्यादि धर्मीपदेश देने पर (उसने) वहीं ब्राहार ब्रह्म करना लोह दिया धौर कहा जाता है कि (वह) मरकर तुषित देवतायाँ में पंदा हुआ। राजा ने अपने सभी वासित देशों में बनेक विहारों और बामिक संस्वामों की स्वापना की, इससिय

१—सुन-चु-चं-मुम-प्य-गृतस्=वपस्तितंत तोतः। इन्द्रलोकः। देवसोकः।

२—'क्त-योन=प्रनुशंसा । गुण । उपयोगिता ।

इनह-न्दन=दुमित । कहते हें भावी बुद्ध मैंसेय द्वती देवसीस में हैं।

सर्वत बुद्ध शासन का प्रतार हुआ। जब से (राजा) बुद्धशासन के प्रति झास्कावान् हुआ तब से (उसका) पूर्ववर्ती नाम बदल कर बहु वर्ग धर्माक या धर्माशोक कहलाया। जिस समय (राजा) धर्म्यान के मिजूजों को सिर्फ १६० करोड़ सुवर्ण दान कर सका, किसी बुद्धिमान मंत्री वे कहा—"राजन! इसका उपाय है। (आप धर्मना) सम्पूर्ण राज्य संघ को सोप दें (व्योक्ति) १०० कोटि स्वर्ण उसी (राज्य) में विद्यमान है।" इस ख्यन को सत्य जान (राजा ने) भग्ना राज्य संघ को समयित किया। राजा की पुष्प-वृद्धि के लियं संघ ने दो बिन राज्य का संवालन किया। (फिर) संघ को धर्मित सुवर्ण धौर धन समयित कर, राज्य (वापस) में, अशोक के पीता विगताशोक को राजगही पर बंठावा गया। धंमेन्द्र मद्र कुद्ध इतिहास में इसका नर्णन व्यवस्थित हुए में उपलब्ध होता है। आवक्कियत हारा वाम दमनावदान, स्तुपाबदान, उत्सवायदान, स्वर्णाणावदान और कृतलावदान—(जिनमें से) डिताय और सप्तम वाम मोट भाषा में झनुवाद हुआ है। अन्य (शम अवदानों) के युन प्रवी को भी हमने देखा। स्वर्णाण भादि बहुत कुछ आख्यान कल्यानता में भी उपलब्ध होता है। राजा धर्षोक की जीवनी की छठी कमा (समाध्व)।

## (७) राजा अशोक की समकालीन कवाएं।

जब आर्यभोतिक, कार्यकृष्णको (बृद्ध) शासन शीपमें से पहले वर्षों वीमार पड़ गये वे भीर सालव देश के अन्तर्गत कीशास्त्री हो में बिहार करते हुए चतुविष परिषद् को उपदेश देने में (तब) वे शाली के भिक्षशों (ने कहा—) 'इस रोगयस्त स्कविर से (हमें) कीन-सो सम्बन्ध अनुसालनी जिलेगी।'' कहकर (वें) उनके पास नहीं जाते थे। (और वें) दर्शानिषद बस्तुओं 'का उपयोग करते हुए बही घमें हैं. यही विनय हैं और यही बूद का शासन है कह कर उनका प्रचार करते थे। सहैत् यश आदि ७०० महैतों में इसका अध्यन किया। जुनुनपुर नामक विहार में लिन्छबी जाति में उत्पन्न राम नाम के राजा के संरत्नण में द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया। (उन्त) ७०० महैत्, जः नगरों का बीमायद करते समय मंद्राजी के अन्तर्गत देशों के निवासी ही ब्राच समयती-भाग-विमुक्त नरों और बहुश्चत था श्रवः यह द्वितीय संगीति स्रांशिक संगीति ही । ब्रह्मका मूल बर्गन (विनय) जुद्धागम में उभलस्य हैं जो अधिक (प्रामाणिक) है भीर

१— मिनक नइ-गृति-न्नु=ार्जनिधिद्यवस्तु । ये हैं—(१) 'यहो' कहकर चिल्लाना, (२) अनुसोदन करना, (३) जमीन खोदना घार खादनाना, (४) पांचल लवण का उपयोग करना, (३) एक योजन या धाधा योजन जा, इकट्ठे हो भोजन बरना, (६) विना बचे हुए भोजन को दो धगुलियों से खाना, (७) जोक की तरज सुरा को धीना (६) होण घर दूब घोर दोण घर दही का मिश्रण कर प्रकाल में उपजोग करना, (६) पुराने घासन में तथागत के हाब भर का पेवन जगाये बिना गये का उपभोग करना, (१०) गोलाकार, शुद्ध घोर व्यवहार में जाने लायक थिक्ड-पांचों को सुगल्यित तेल लगाकर, सुगल्यित धूप से सुवासित इत्यादि कर उनका उपभोग करना। पांचित्रंग, मून सर्वोस्तिवाद, धर्मपुष्त, महीशासक घादि ने उक्त दस बस्तुधों की भिन्न-मिन व्याख्या को है।

२-- लुङ-कन-छेगस् = सूत्रकागम । क० ४४

प्रसिद्ध होने से यहां नहीं निक्षा गया है। इस संगीति के इसी काल में निष्पन्न होने का उत्तेख भटवटी और क्षेपेन्द्र भड़ ने किया है। वर्तमान विब्बती बिन्य में उत्तेख है कि शास्ता के निर्वाण के ११० वर्ष बीतने पर बितीय संगीति बुलाई गई थी जो (उनत मत के) अनुकृत हैं । पत: (हमें) अपने इसी यत को मानना चाहिए। कुछ धन्य निकासों के विनय में एंसा भी उल्लंख किया गया प्रतीत होता है कि बुद्ध निर्वाण के २१० वा २२० वर्ष बीतने पर दिलीन परिषद् ब्लाई गई थी । कुछ मारतीय इतिहासी में भी बर्णित है कि आर्य बीतिक स्रादि धीर (राजा) प्रयोक समकालीन वे बीर महा-मुदर्शन के निर्वाण तथा राजा धरोंक के निधन के परचात् द्वितीय परिषद् बुलाई गई। इतिहासकार को शुद्रकागम में उक्त (इस) यद पर भ्रम हुआ है (जैसे), "उन्होंने महामुदर्शन को शासन सौंपकर महागज परिनिर्वाण को प्राप्तहुए, इद शास्ता के निर्वाण हुए ११० वर्ष बीत गये इत्यावि।" संस्तृत भाषा में 'यदाचित्' (सन्द उसके) सहायक शब्द की दृष्टि से जब भीर तब दोनों में प्रमुक्त होता है। इस प्रसंग में बब या जिस समय के क्यम इसका भाषान्तर करना चाहिए। यह पण्डित का कहना है कि २२० वर्ष स्रादि को उल्लेख सह वर्ष के (एक वर्ष) गिनमें की दृष्टि से हुस्रों हैं, इस-लिये ११० वर्ष के उल्लंख से (यह) मत क्य हैं। पश्चित इन्द्रे वस कृत इतिहास में उल्लेख प्राप्त होता है कि बुद निर्वाण के ५० वर्ष बीतने पर उपमुख्त का बाबिभाव हुआ घोर ११० वर्ष बीतने पर उत्तराधिकारियों की पीड़ी समाप्त हुई। तत्पश्चात् अशोक का प्राहुमांव हुआ इत्यादि । (यह उल्लेख) न केवल (भगवान बुद्ध की) मेविष्य याणी से मेल लाता है (बिक्त इनसे) बारत के प्रामाणिक इतिहासों का भी विरोध होता है। यतः, विडानों का कहना है कि (यह वर्णन देखेंने में) मुव्यवस्थित-सा प्रतीत होने गर भी विश्वसनीय नहीं है।

पूर्व दिला के अंग नामक देत में एक खनी और अत्यन्त भोगणाली मृहपति रहता था। उसके घर में अपने कमीनुमाय से प्रादुर्भृत एक बुझ या जिल पर से रत्नमन फल गिरते में। जब उसको पुछ का अमाब बा, (उसने पुछ लाभ के लिये) महादेव, विका धीर कृष्ण का बार-बार पूजन किया। किसी समय (उसकी) एक पूज उत्पन्न हुआ (जिसका) नाम कृष्ण रखा गया। सथाना होने पर उस महासमुद्र की याजा करने की इंच्छा हुई (धौर उसने) पांच सी ब्यापारियों के साथ अलवान से रत्नदीय की छोर अस्थान किया । उसकी यांद्रा सफल रही । इसी प्रकार छः बार उसने समुद्र की यांद्रा की सीर भीध्र ही बिना किसी कठिनाई के सफल याजा करने पर उसके सौभाग्य की ब्याति सर्वेत फ़ेलीं। इस बीच जब (उसकें) मां-बाप का भी देहान्त हो गया ग्रीर उसकी षार्थ घीतिक के प्रति लड़ा होने लगी, मुदूर उत्तर दिशा से धनेक आपारियों ने प्राकर (उसे) समुद्र की बाला करने के लिये प्रेरित किया। उसने कहा-"सात बार समुद्र की यात्रा करने की (बात मैंने) नहीं सुनी है, घता मैं जाने में घतमर्थ हूँ।" कहकर इन्कार किया, लेकिन (उनके) साग्रह यनुरोध करने पर यन्त में (वह) बल पड़ा। रत्नद्वीप पहुंच, जहाज को मणियों से घर (जब व्यापारी लोग) सीट रहें वे (उन्हें) समुद्री टापू में एक हरा भरा वन दिखाई पढ़ा। व्यापारी लोग वहां विश्राम करने के क्याल से गर्ये । (दुर्भाग्यवस) समुद्रवासिनी काँच-कुमारी नामक राक्षसियों ने (उन्हें) हर-

१--रिन-पो-छे हि-निङ=रत्नहीय । मणि-प्रदेश की कहते हैं ।

पकड़ लिया। सेठ (-कृष्ण) आयं धीतिक की जरन में गसा। उस समय उसके प्रिय देवताओं ने आर्थ धीतिक को सूचना दी। धार्य अपने ऋदि (बल) ने उस दीय में पहुँचे तो (आर्थ का) प्रताप न सहव कर शकते से (तब) राजसी बाग खड़ी हुई। तत्पश्चात् ध्यापारीलोग संमपूर्वक जम्बुईाप पहुंचे । बहां उन सभी आपारियों ने अपने घन से तीन वर्षी तक नार विलाओं के संघों के लिये (धार्मिक) महोत्सव का आयोजन किया। मंत में प्रवक्तित हो, आयं वीतिक से उपसम्पदा यहण कर प्रचिर में ही सभी प्रहृत्व की प्राप्त हुए । तब किसी समय जब आयं धीतिक निर्वाण को प्राप्त हुए सेउन्हल के प्रवन्तित धार्य क्रम्य ने मासन का संरक्षण किया और उनके चतुर्विध परिषदीं को उपदेश देने पर चत्रविध फल की प्राप्ति करनेवाले निरनार होते रहे । उन समय काश्मीर में बाह्यणकुल का बत्स नामक एक निक्ष हुया जो कूर, बहुजूत और आत्म-दृष्टि में अभिरत था और सब देशों का असण करता हुआ प्रश्नितों को कुद्धि में स्वाणित करता या। इसके चलते मंच में कुछ बाद-विवाद उठ खड़ा हुआ। बहु मस्देश के भाग में गुण्करिणी नामक विहार में कपिल नामक एक यहा ने बालस दे. चारों दिलाओं के सब (भिछ्) संघ को एकत्र किया और उनके (विवाद को) निवटा कर एकतित संघों के दीच में अनात्म का बार-बार उपदेश दिया गया। तीन माह के बीतने पर जो पहले स्थिवर बत्स द्वारा धात्मवृष्टि में स्थापित कियें गये वे उन सब मिक्क्षों का किस परिगृद्ध हो गया भीर श्चव-के-सब सत्य के दर्शन पाने वाले हो गये। संततः स्वतिर वत्स स्वयं भी त्तम्यम् बुष्टि में स्थापित किया गया।

किर सिहल डीय में आसन सिहकीं नामक राजा (रहता) था। जब यह सभा में बैठा था, जम्बूडीय के एक आपारी ने (उसे) एक काफ निमित बुद्ध की प्रतिमा में ट की। उस (न्राजा) में पूछा—"यह नमा है?" (उसने) भारता से आरम्भ कर आर्थ- कुछ्या तक की महिमा का बर्णन किया। तब राजा ने धार्यकृष्ण के दर्णन करने (तथा उनसे) धर्म अवया करने की धार्काकों से (एक) दूर्त भेजा। उस (हुत) के पहुंचने पर सार्थ १०० समुचरों के साथ ऋढि (बल) से धारताय (मार्ग) से पधारे सीर दूर्त भी जीवर का घंचल पकड़ सिहलडीप की सीमा पर उत्तरा। दूर्त की धार्म भेजा गया भीर राजा आदि ने (आर्थ का) सम्यक् रूप से स्वागत किया। (धार्म) रंग-विरंगी रिज्य समुत करने, (धार्म) प्रज्वतित करने धादि प्रातिहार्य के साथ प्रधान नगर में पहुँचे। उस द्वीप में तीन नाह तक कठा-भांति धर्म की देशना की। विहारों और सभी से धावाय कर प्रमेशों को चतुनिध कल में स्थापित किया। पहले बास्ता ने प्रपनी पाद-वर्या से उस द्वीप का धमण किया था। लेकिन जब बास्ता के निर्वाण के प्रश्वात वासन का पतन होने सना धार्यकृष्ण में (इसका फिर से) विपुत्त प्रचार किया। धंत में से विषय कुल के आयं मुदर्शन को धासन सीप कर उत्तर दिशा के कुणपन देश में (प्रार्यकृष्ण) निर्वाण को प्राप्त हुए।

धायं गुदर्गन - यश्चिम देश भरकच्छ में पाण्डुकुल में उत्पन्न दर्गन नामकं एक अजिय (रह्ता) था। (वह) भीयसम्बन्ध था। उसके पुत्र का नाम मुदर्गन रखा गया। समाना होने पर (उसके लिये) ४० उदानों, ४० सुन्दरियों, प्रत्येक (सुन्दरी के लिये) पांच-पांच वासी, प्रत्येक (दासी की) पांच-पांच वादिकाए (निजुक्त की नई)। घोर प्रतिदिन धु,००० स्वर्ण-पणों के पुण्यों का (वह) उपजीन करता था, फिर धन्य उपजीन विजय की बात का तो कहना ही क्या। धर्यात् देवताओं के समक्त्य चीन वाला था। किसी समक्ष बहु प्रयने परिचायकों से विदा उद्योग में प्रचेश कर रहा था कि मार्ग में (उसे) मुकायन

नामक प्रहेत् के जो प्रमेक सन्वरों के साथ नगर में प्रवेश कर रहे थे, दर्शन हुए। (पहुंत के प्रति उसे) प्रताबिक अबा उलाप हुई पीर चरणों में प्रणाम कर एक घोर बैठ गया। झहेत के धर्मापदेश देने पर (कह) उती आसन पर बैठा हुआ घहेत् (पद) को प्राप्त हुआ। (उसके भहुत् से) प्रव्रन्या की प्रार्थना करने पर बहुत् ने कहा-"पर्वाप गृहस्य के लिये (प्रवच्या) सम्बद नहीं, तथापि प्रयने पिता से अनुसति नी ।" उसके प्रवन्या के लिये निबंदन करने पर पिता प्रत्यन्त कोश्चित हो उठा और उसकी हयकड़ी लगाने लगा तो तत्त्वण (उसने ) आकाश में उठ, प्रकाश फेंकने आदि वहाँउयों का प्रदर्शन किया। फलतः (ग्रंपने पुत्र के प्रति) ग्रंत्यन्त थडाल होकर पिता (बोला—) 'पुत्र! तुमने ऐसे ज्ञान विलेष को पान्त किया है, सतः अब प्रजीवत होकर मेरे प्रति भी सहानुमति करना।" प्रविज्ञित हो (अपने) पिता को धर्मोगदेश देने पर उत्तने (-पिता ने) भी सत्व के दर्शन पार्रे। तब (सुदर्शन) आर्थकृष्ण का अपने धानामं के रूप में सेवन कर चिरकाल तक (उनके) साथ रहे। आगंकुण्य से निर्वाण होने के बाद चतुर्वित्र परिषदों पर महामुदर्जन ने अनुसासन किया। उन समन पश्चिम सिन्य देग में हिंगलाची नामक यड़ी प्रभावकालिनी और ऋदिमती पक्षिणी एट्ली थी। बहु देश-देश में संकामक रोग फैनाती थी। जब देनवासी बन्यत पनायन करने तमें तो उसने भयावह कत में धाकर मार्ग रोका। तब जनसमृह ने (प्रक्षिणी की) प्रतिदिन छः वैज-गाड़ियों में बाब-पदार्ण लाद, एक-एक श्रेष्ठ बंदन, (एक-एक) पुरुव बीट एक-एक स्त्री को बलिदान के रूप में दिया। तब जिली दूसरे समय में बाव नुदर्शन ने उस (बिलिपी) का दमन करने का समय जात, सिन्ध गांच ने पिडवात प्रहुण कर उसके (निवास) स्वान पर जाकर मोजन किया, तो (यक्तियों ने) नोवा कि-"यह एक भटकैगा वयन हैं।" अंत में (ब्रार्व ने) पात बीए हुए जल की उसके स्वान पर बाल दिया तो वह बरपधिक कोधित हो, पत्वर धीर जस्त्र की वर्ता करने लगी। बहुत् हा । मैं कीच समाधि सनाने पर (जल्ड की वर्षा) पुण-वृष्टि में परिणत हो गई। धार्व ने धविन्ति वर्ष से सब दिसामों में यांच्य प्रज्वातित कर दी तो परिवर्ण भागत जाने से भवमीत हो पार्य की धरण में गई। उन्होंने (पक्षिणों को) समीपवेल कर तिला में पर संस्थानित किया। साब तक उसको बनिदान नहीं दिया जाता है । बीर भी मंजिया में (किसी) विनेता का भारभाव होने की सम्भावना न देख, (सार्व ने ) शासन के प्रति उधवा रखने वाले १०० नागों भीर मनों का दमन किया। तब बायं ने सम्पूर्ण दिलाण प्रदेश का ध्रमण कर विजारों धौर संबों से ज्याप्त किया। धरों क और-छोटे दीपों में भी बुद्धणासन की स्वापना की। भारत के बड़े-बड़े देशों में भी धर्म का किनित प्रचार कर प्रगरिनेयस वों को मुख पहुंचामा और (ग्रंत में) निक्याविशेष निर्वाण को प्राप्त हुए। जब राजा असीन अल्पा-बस्या का या धार्य धीतिक के जीदन का उत्तरार्ध भाग या। जब (धनोक) पापनारी मा, तब बासन का संरक्षण ग्रामंकुण्य करते वे ग्रीर जब (बहु) प्रामिक राजा बना ती आयं सुदर्गत । महासुदर्गत के निर्वाण के पश्चात् एवा का भी देहाना हो गया । आयं धानन्द से लेकर सुरगंत तक प्रत्येक का बनदान उत्तवध था। उन (धनदानी)

१--मोन-पर्-स्तोबन् =ोपविमुन्तिबन । अद्भावन को कहते हैं ।

२—कृष्ण-गो-न्हग-म-भेद-प=निक्पधिनेष । हीतवान के धनुतार निकाण दो प्रकार का हैं —सोपधिणेष-निकाण और निक्पधिशेष-निर्वाण । महायान में निर्वाण की एक और सक्त्या हैं —अप्रतिष्ठित-निर्वाण । ३० महायान सुप्रानंकार ।

का सारांश श्रीमेन्द्रभद्र ने नंग्हीत किया वा (और हाने उसी) के खरुतार उल्लेख किया है। उन उत्तराधिकारियों ने भासन का पुणंक्येण संरक्षण किया वा और (उनकी) कृतियां स्वयं (भगवान्) वुद्ध के समान हैं। इनके बाद यवाप, धनेक घहुँतों का बन्म हुआ, पर इनके वरावर (कोई) नहीं हुआ (जिन की) कृतियों भास्ता के तुल्य हों। राजा अशोक समकानीन सातवीं कथा (समाप्त)।

## (८) राजा विगताशोक कालीन कथाएं।

राजा जशोक के ग्यारह पूत थे। (उन) में प्रधान कुणाल है। हिमालय पर्वत पर रहनेवाले कुणाल पक्षी की बांबों के सद्वा (उन्नकी) नेज होने में किसी ऋषि ने (उसका) ऐसा नामकरण किया था। जब वह सब कलाओं में प्रवीण हुआ, प्रकोक की रानी तिष्यरिवाता उस पर मोहित हो, (उसे) प्रलोगन देने लगी। वह सावधान था, अतः (उस पर) उसने ध्यान नहीं दिया । इससे तिष्यरिक्ता की कोच ग्राया । किसी समय धशोक को दस्त और वसन की बीमारी हुई। एक पर्वतीय क्षेत्र में किसी साधारण व्यक्ति के इसी तरह (के रोग) से पीड़ित होने (का समाचार) तिष्वरिक्ता ने सुना भीर (उसने) उस (व्यक्ति) की हत्या कराकर, (उसका) पेट वीर-काइ कर देखा तो बहुत से अंगवाले एक अधानक कीट को देखा और पता चला कि उसके ऊपर-नीचे जलने से दस्त (और) वमन होता है। वह (कोड़ा) सन्य सीपधियों के लगाने पर भी नहीं मरा, पर नहसुन डालने पर मर गया। तब तिष्यरिकता ने राजा से नहसुन की चृत-निश्चित खीपधि का सेवन कराया। बिलिय को सहसुन खाना वॉलत हैं, लेकिन रोग निवारण हे तु उत्तका सेवन किया और स्वस्य हुया। राजा ने (विष्यरक्षिता को) बरदान दिया तो (उसने कहा-) "प्रभी नहीं चाहिए, किसी दूसरे समय निवेदन करूंगी।" किसी समय बश्मपरान्त नामक दूर परिचनोत्तर देश में गोकर्ण नामक राजा ने देश-विद्रोह कर दिया। (उसके) दमनार्थ राजकुमार कुणाल अपनी सेना के साम चला गया। मंत में जैसे हीं (कुणाल ने) उस राजा की भ्रपने सम्रीन कर लिया, तिष्यर्राक्षता ने (राजा शेकहा-) 'देव ! मुझे वरदान देने का समय प्रव है, (प्रतः) मुझे सात दिनों के लिये (आपका) राज्य बाहिए।" उसने (राज्य) दे दिया तो (तिष्यरक्षिता ने) "कुणान को बांख निकाल दो" कहकर (एक) पत लिखा (जिसपर) राजा की मुहर चुराकर लगा दी और (एक) दूत के द्वारा धरमप्रयान्त में भेजा। (अस्म-परान्त के) राजा ने यज पड़ा, लेकिन (उसे) कुणाल की घांखें निकालने का साहस न हुआ। उस समय स्वयं कुणाल ने यत्र पड़ा और राजा का धादेश जान, अपनी सांखें निकालने लगा। जब (उसने) "एक बांख निकाल कर मेरे हाच में सींप दो।" इस बादेश के बनुसार कार्य किया तो एक बहुत् ने पहले ऐसी घटना होने की (बात) बान बानित्य से धारम्न कर धनेक धर्मोपदेश करने का वर्ष सदा स्मरण किया इस कारण प्रगती बांच को देखने से (वह) स्रोतापति को प्राप्त हुमा। तद (वह) मौकर-बाकर रहित बीणा बनाता हुआ देश-देश का ध्रमण करता रहा। अंत में जब (बह) पार्टलिपुत की गर्जनाता में पहुंचा तो बाजानेय हाथी ने (उसे) पहुंचान कर संसामी दी । मनुष्यों ने नहीं पहचाना । प्रातःकास महावतों ने (उससे) याणा बजाने को कहा प्रोर (उसने) गमक संगीत के साथ बीगा बनाई तो प्रासाद के कपर (बैठे) राजा ने प्रपने पूज की सावाज सुनी। भीर होने पर (उसकी) परीक्षा की गई तो (कुणाल ही) होने का पता लगा। कारण पता लगाने पर राजा को बढ़ा कोश साया सौर (उसने) तिष्यरिक्तता को लाक्षाणुह में बन्द कर जना देने का प्रादेश दिया। उस समय

कुणान ने रोका। (राजा बोला) "मैं लिज्यरिजता ग्रीर अपने पुत्र के प्रति समानक्ष्य से प्रेम करता बोर होपमान नहीं रखता, तो (मेरे पुत्र की) ग्रांख पूर्ववत् हो जागे।" कहकर सत्तवनन कहने पर (उसे) पहले से मो ग्रांजिक (सुन्दर) ग्रांख प्राप्त हुई। वह प्रवित्त होकर अहरत को प्राप्त हुगा। इसलिये, बाद में वह राजनही पर क्यों (बैठता) बिल्क उसके (—ग्रांबोक) पुत्र विगताबोक' को (उसने) सिहानन पर बैठाया गया।

उस समय प्रोडिविश देश में रापव नामका बाह्यण हुआ। (वह) भोगसम्पन्न और विरात के प्रति पृष्कार करने वाला था। उसको स्वप्न में देवता ने प्रेरित किया— "प्रातः तुम्हारे घर में एक भिन्न भिन्ना प्रहण करने के लिये आयेगा। वह बड़ा प्रभाव- शाली और सहान ऋदिमान होने से सर्व दिलाओं के आये (संघ) को एकवित करने में समर्थ हैं। (तुम) उससे प्रायंना करना।" प्रातःकाल प्रहेत् पोपद् उसके घर में आये तो (उतने) उनने प्रायंना की। धौर लगभग ५०,००० खाये के एकव होने पर (उसने) तीन वर्षो तक (धार्मिक) उत्सव मनाया। फनता शासन में थड़ा रखनेवाले देवतायों ने उसके घर में रतनों को वर्षो की। वह जीवन पर्यंत ५००,००० जिखारियों को प्रितिदिन (दान देकर) संतुष्ट करता रहा। राजा विगताओंक कालीन खाठवीं कथा (समान्त)।

### (९) द्वितीय काश्यप कालीन कथाएं।

तत्मग्यात् उत्तर यन्धार देव में उत्तन काव्यय नामक धहेत् जब वासन के जिबिब कार्यों द्वारा प्राणियों का हित सम्यादित करते थे, राजा विगतायोक के पुत्र राजा वीरसेन ने वैधवल की पत्नी ज़ज़्सी देवी की सिद्धि प्राप्त की दिससे प्राणियों की बिना किचितमाल भी हानि पहुंचाए (वह) अक्षय सम्पत्तिशाली बना। (उनने) चारों दिशाओं के सब बिबाबों का सत्कार किया और सीन वर्षी तक पृथ्वी पर के सम्पूर्ण स्तुपों की एक-एक सौ पूजीपकरणों से पूजा की । उस भगर मन्त्रा में यजिक नामक एक बाह्यण (रहता था)। बाधन के प्रति अबा रखने से (उसने) बरावती नामक विहार बनवाया भीर घहुँत जाणवास के धर्मोपदेश देने पर चारों विवासों के विश्व सत्विक (संका में) एकज हुए (तचा उसने) १००,००० मिलुयों के लिये (एक) महोत्सव का भी जायोजन किया। उसे समय मध्द देश के किसी भाग में महादेव नामक (एका) सेठ का बेटा (रहता था)। मा-बाप मौर घहुँत की हत्या करने वाला भववा तीन भन्तराव (कर्म) करने बाला (बहुं व्यक्ति) अवते पाप से बिन्न हो, करमीर बला गया। (उसने) अपने घगराध छिपाकर भिक्ष की बीबा ली। तीव बृद्धि का होने से तीनों पिटकों का भी भण्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और (अपने अपराधों पर) पश्चाताप होने के कारण घरण्य में नमाधि (के प्रभ्यास) में यहन करने नगा। उसकी मार के बांधिष्ठत करने से सवनें (उसे) पहुँक् माना धौर (उसका) काफी लाभ-सत्कार भी हुधा। (वह) धनेक धनुचर मिलुओं के साथ शरावती विहार में गया। (वहां) जब मिलु बारी-बारी से

<sup>9—</sup>म्य-ङन-बलः—विगताशोक। उत्तरी बाब्यानों के धनुसार विगताशोक राज धर्मोक का भ्राता था।

२—ा्स्तन-पद-व्य-व-नंध-गुसुम=शासन के लिविधकार्य। संवालन, संरक्षण गौर श्रवार।

प्रातिनोज्ञ मुख का पाठ करने लगे, महादेव की बारी आई। मुख पठन की नमाप्ति पर (उसने बतावा) 'देवगण (ग्रवती) धविद्या से वश्चित है, नार्ग का प्रादुर्मीय गब्दधारा से हुआ, सन्विग्ध (लोगों) का पबदर्शन इसरे से होता है, यह बद्धभासन हैं।" ऐसा बताने पर धार्व धीर स्वविर जिल्लाों में कहा कि (ये) मुतमत वाक्य नहीं है। धिकतर युवक जिल्लामों में महादेव का समर्थन किया और (उनसे) बाद-विवाद किया। और भी उसमें सूर्वों की धनेक धनवार्थ व्याख्याएं की । उसके मरने के बाद यह नामक मिल् हवा (जो) स्वयं पानीमार का अवतारी मी कहा जाता था। उसने भी (बढ़) वचन के धामिप्रायों में प्रतेक बाद-विवाद धीर सन्देहात्मक विवय उत्पन्न किये। (उसने ) दूसरे का प्रत्यूत्तर, बज्ञान, द्विया, गरिकत्य ग्रीर धात्मपोषण--इन पांच वस्तुवाँ का प्रचार कर यह गास्ता का शासन है कह (इनकी) प्रशंगा की। फलतः अनेक विअ-भिन्न बृद्धि को लोगों ने (बृद्ध) वचन के अभिप्राय को भिन्न-भिन्न क्य से प्रहण किया। नाना प्रकार के सन्देश कोर द्विधाओं के उत्पन्न होने से घोर वाद-विवाद उठ खड़े हुए। निल-भिन्न देशों की भाषायों हारा भिन्न-भिन्न सुतों के उपदेश दिये नये। पर उनमें भी लिपि पौर गैली की फूछ-कूछ गलतियां होने के कारण विविध लम्बे-छोटे वाक्यों की रचना हुई। शहंत धारि विज्ञ लोगों ने उस विजाद के निवटारा के नियं प्रवास किया, परन्तु प्थम्बन भिक्षुओं को सार के द्वारा धर्मिभूत किये जाने के कारण विवाद जात नहीं हुआ। जब महादेव धीर भद्र की मृत्यु हुई तब जिल्लुओं को उन दोनों की (दुष्) प्रकृति का पता चला। बहुत् वितीय कारवंध के निर्वाण के वाद भी मचुरा में धार्व महालीय धार पार्व निन्दन ने भासन का कार्य किया। कालीन ननीं कवा (समाप्त)।

### (१०) आर्य महालोग आदि कालीन कथाएं।

धार्व बहालोम धौर बार्व नन्दिन द्वारा वासन का संरक्षण करने के अचिर में ही राजा बीरशेन का देहान्त हथा और उसके पुत्र तन्द में राज्य किया। (उसने) २६ वर्षों तक राज्य किया। इस राजा ने पील नामक पिन्नाच की सिद्धि ज्ञाप्त की जिससे (उसकी) प्रजित्त पाकान की धोर कै ताते समय बहमूल्य (रह्नों) से भर जाती भी। उन समय स्वर्ग-द्रोण नामक देव में बुजल नामक बाह्मण हुन्मा। (उसने) चारों दिलाओं ने सब चित्र एकन कर सात वर्षों तक महोत्सव का आगोजन किया। तत्पश्चात् काशी (या) वाराणसी में राजा ने वयाँ तक भिज्ञुकों की जीविका का प्रबंध कर (उनका) सस्कार किया । उस समय नाग नामक एक बहुबूत भिडा ने पांच वस्तुयीं की बार-बार प्रखंता कर संघ के विवाद का चीर बढ़ाया। (फलत: वे) चार निकायों में बंट गये । वहां बार्य वर्म नामक बेध्ठी ने बहुंत्व प्राप्त किया और विवादणाली संघ का परित्यांग कर कान्तिप्रिय भिन्नु समुदाय के साथ (वह) उत्तर-प्रदेश को बला गया। राजा नन्द का मिल बाह्यणमाणिनी (इं०पू० ४००-६००) है। (यह) पश्चिम देश में भीक्कवन में पैदा हुआ। (उनकें) हस्तरेखा बास्त्री से शब्द विद्या का ज्ञान प्राप्त करेगा या नहीं पूछने पर (उसने) नहीं शान प्राप्त करने का व्याकरण किया इस पर (उसने) तीच्या छुरे से हस्तरेखा मुवार कर पृथ्वी पर के समुचे व्याकरण आचार्यो का सेवन किया। भनी-माति सीब कर (उसने व्याकरण का) ज्ञात पा निया, बाब भी संतुष्ट न हो, (उसने) एकाब (चित्त) से इच्टदेव की साधना की।

१--ग्नि-स्ट =ाच वस्तुएँ । प्रस्पुत्तर, अज्ञान, दुविज्ञा, परिकल्प सौर धारम-पोष प।

(इष्टदेव ने) दर्जन दिये और भ, इ,ठ का उच्चारण करते ही (उसने) जिलीक में विवयान सभी गन्द-विद्याओं को जान निया। सबौद्ध सोगों का कहना है कि यह (उपर्वृक्त इष्टदेव) इंग्डर (महादेव) हैं, लेकिन स्वयं धवाँड नोगों के पान भी (इसके ईरवर होते का कोई) प्रमाण नहीं है। बोद लोग (इसे) खबलोकित बताते हैं। मंत्रु श्रीमूलतंत्र 'में — 'ब्राह्मण जिल् पाणितिका निश्चय ही आदक, बोधि (लाम करनेवाले) के रूप में, मेंने ब्याकरण किया हूँ, महात्म लोकेंग्वर की भी सिद्धि, प्रपने मंत्र (जम) के द्वारा प्राप्त करेगा।" कहकर ब्याकरण किया गया है, अतः (वह उल्लेख) प्रामाणिक हैं। उन्होंने एक सहस्र क्लोकात्मक सूलवाली बट्ट योजना धार एक सहस्र क्लोकात्मक मूल के ब्युत्पत्तिवाले (?) पाणिनीय ज्याकरण नामक शास्त्र की रचना की। वह समग्र शब्दयोग का मूल हैं। इससे पूर्व ने लिभिवद किया गया शब्दयोग का शास्त्र ही बा और न (इसका) कम संगृहीतरून में उपलब्ध या। सतः, कहा जाता है कि पूर्वकालीन व याकरण एक-एक दो-दो शब्दयोग से ग्रारम्भ कर समस्त विखरे हुए (शब्दों का) संचय करने पर ही बहुत जाननेवाले बनते थे। तिब्बत में प्रसिद्धि है कि इन्द्रव्याकरण (की सृष्टि) बारम्भ (में हुई) है। लेकिन (इसका) प्रवन उद्भव देवलोक में होना सम्भव है, पर बार्यदेण में नहीं। (जिसका) उल्लेख आगे किया जावेंगा। भेट (भाषा) में अनूदित चन्द्रव्याकरण 'पाणिनी व्याकरण के समान है और कनाम इन्द्र (व्याकरण) के समान है ऐसा पण्डितों का कहना है। विशेषतः, कहा जाता है कि पाणिनि व्याकरण प्रशिक विस्तृत होने से उसका सांगोपांग ज्ञान रखने वाला प्रति दुर्लेज हैं। बार्य महालोम बादि कालीन दसकी कथा (समाप्त)।

# (११) राजा महापद्म कालीन कवाएं

उत्तरिका के प्रत्यन्त देख में बनायु नानक (स्वान) में प्रिनिदत्त नामक राजा हुआ। उत्तरें सर्तृत बर्म-सेठ मादि कोई तीन हजार मायों का लगभग तीस वर्ष से प्रिम्न सरकार किया। मध्य देश में मार्थ महात्याण बुढ शासन का संरक्षण करतें के। जब कुम्मपूर में राजा नन्द का पूज महात्याण (बीवी जती ई० पू०) सभी (भिल्) सेवों का सत्वार करता वा स्विदर नाम के अनुयायी भिक्ष स्वरमित ने पंचवस्तुमों का प्रचार कर बीर विवाद पैदा किया। परिणामतः चार निकाय भी भीरे-शीरे मण्डादश (निकायों) में विस्कृटित होने लगे। राजा महाम् सत्वार के मिल भद्र और बरर्शन नामक दी (निकायों) में विस्कृटित होने लगे। राजा महाम् सत्वा। बाह्यण भद्र, धपने बेंदमंत्र के बाह्यण हुए। उन दीनों ने संघ का महान् सत्कार किया। बाह्यण भद्र, धपने बेंदमंत्र के बाह्य से जिन विभिन्न देशों का भ्रमण करता था उन देशों के ममनुष्यों से सब भोग प्राप्त कर जेता था। मतः (बहु) प्रतिदित १,५०० बाह्यण, २,००० भिल्, १०,००० परिष्ठा कर जेता था। कतः (बहु) प्रतिदित १,५०० बाह्यण, २,००० भिल्, १०,००० परिष्ठा कर जेता था। कतः (बहु) प्रतिदित १,६०० करता था। वरर्शन के धान वेदमंत्र-बाजक, भिज्ञारी इत्यादि को सभी सामनी से तृत्व करता था। वर्शन के धान वेदमंत्र-(की माजा कर उनसे) उत्तन शामन ग्रहण कर मिलारियों को संतुष्ट करता था। के किन, विश्व सम्ब (उसका) राजा के साथ वेमनस्य हो गया। (राजा ने —) "यह मूम पर वाहु-दोता कर देशा" ग्रह सोव उसकी हत्या करने के लिए दूत में जा, तो वह (अपने वादई) जाइ-दोता कर देशा" ग्रह सोव उसकी हत्या करने के लिए दूत में जा, तो वह (अपने वादई)

९-हजम-द्पल-तं-मांद=मांजुबीमूलतंत्र । इ०क० ६ ।

२-- नुबन्तीन-गन्तन्त्र-गइ म्दो=चन्द्रव्याकरम । इ० ते० १४०।

३-क-त-गर-मृदो = कलापनग्रकरण । तं० १४० ।

जूते पहनकर उज्जियिनी नगर को भाग गया। यंत में राजा ने खोखा देकर एक स्त्री से उसके वृते चुरावे धार भाग नहीं सकने से हत्यारे ने (उसकी) हत्या कर दी। राजा ने ब्रोह्मण हत्या के पाप-मोचन के लिये २४ विहासे का निर्माण कराया और उन सभी (बिहारों) को समृद्धिकाली धार्मिक संस्था बनाया । कतिपय लोगों का मत है कि उस समय त्तीय संगीति हुई, पर (यह यत) कुछ प्रसंगत प्रतीत होता है। उल्लेख मिलता है कि बरर्शन ने विभाषा की बहुत-सी पुस्तक लिखकर धर्म भागकों को विवरित कीं। (बुद्ध) वचन के बहुत कुछ पंच तो शास्ता के जीवनकाल ही में वर्तमान वे । कहा जाता है कि (बुद्धवनन की) टोका, पुस्तक के रूप में यही सबंप्रथम लिखी गर्ड । विभाषा का धर्म हैं — विस्तारपूर्वक व्याख्या करना । पूर्व (समय में ) बुद्धवचन के पदों को ज्यों-का-स्यों सुनाकर उसका उपदेश दिया जाता था और वहीं वचनों के अर्थ को खोलकर बताया जाता था। निवास इसके सुवात से अधिक सुबोध शास्त्र की अलग से रजना नहीं होती थी। प्रनन्तर, गांधी सत्वों के हित के लिये विभाषा-शास्त्र का प्रणयन किया गया। कतिपय लोगों का कहना है कि उपयुक्त के काल में ब्रहेतों ने सामूहिक रूप से (इसका) प्रणयन किया और कतियम का मत है कि यन, सर्वकान आदि ने (इसे) रचाया। तिब्बतियों का कहता है कि सर्वकाम, कुब्जित सादि ५०० झहुँतों ने उत्तर विष्याचल (कें) नट घट विहार में (इसका) प्रणयन किया वो पूर्ववर्ती दोनों मती की मिली-बुली बात मालूम होती है । जो हो, उन प्रहेतों के संगृहीत उपदेशों की, जो स्वितरों को अति परम्परा (के रूप में सुरक्षित वें) बाद में निर्णबद्ध किया गया है। वैभाषिकों के मतानुसार नप्तवर्ग अभि (धर्म) को (बुड) वदन माना जाता है, इसलिये (उनका) मत है कि (बुडवचन) की आदिम टीका विमाण है। सीजान्तिकों के अनुसार विमाला से पूर्व बाजिमून सप्तवर्ग अभि (धर्म) भी पृथम्बन श्रावकों ने रचाकर बारिपुल बादि द्वारा संगृहीत बुढवचन की खोर निर्देश किया है, इसलिये (बुढवचन की) टीका का प्रारम्भिक ग्रंब सप्तवर्ग (ग्रमिष्ठमं) है। कुछ ग्राचार्गों (का कहना है कि) सप्तवर्ग (बामधर्म के बंब) बारम्भ में बुद्धवनन या, लेकिन हो सकता है कि इस बीच (उनमें) प्यान्त्रन आवकों के रचित कब्द गढ़ दिये गये हों जैसे कि भिन्न-भिन्न निकायों के कुछ सूजाना है। इसलिये तीन प्रमाणों के विरुद्ध जो भ्रमपूर्ण भव्द हैं (उन्हें) बाद में गढ़ दिवा गया मानना चाहिए। (कुछ लोगों का) मत है कि जैसे महायान का अपना पुत्रक सनि (धर्म) पिटक हैं वैसे आवकों का भी होना चाहिए। सौर यद्यपि यह तब है कि विधिटकों का छर्च परस्पर सम्बद्ध है, लेकिन तो भी अन्य दो पिटकों के अलग-अलग प्रंच हैं। (अतः) कोई कारण नहीं है कि मालका पर ऐसा (ग्रंच) नहीं (लिखा गया) हो । परवर्ती मत पुन्ति-युक्त सा (मालूम) होने पर भी महान् भावाय वसुबन्ध के सीन्नान्तिक मत से महमत होने से (हमें भी) ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। कुछ जाँगों का यह कवन अतिमुखंतापूर्ण है कि (यह अभिधर्मपिटक बुढ़) बचन नहीं हैं, नयोंकि धने के तुटियों के होने से इस सारिएल धादि ने रचा है। (क्योंकि) युगल प्रधान (जिल्बों में से) एक तो गास्ता के पूर्व ही निवृत्त हो सबे वे बीर शास्ता के बीबनकाल में कोई (बुढबचन की) टीका लिखने बाजा भी नहीं था। गास्ता के साकात विद्यमान होते हुए (बुढ) वचन के अर्थ की विपरीत व्याख्या करने वाले हुए हों तो

१—मृङोत-४-स्दे-बृदुत=सप्तवर्गं ग्रीम (धमं)। ग्राथिधमं के सात ग्रंथ ये हैं— धम्मसंगणि, विषंग, धातु-कवा, पुमाल पञ्जति, कवावत्यु, यमक ग्रीर पद्मात ।

२—इद-म-म्लुग—तीन प्रमाण । प्रत्यक्षप्रमाण, सनुनान प्रमाण और ग्रागमप्रमाण को तीन प्रमाण कहते हैं ।

(यह बात) प्रस्पुक्तिपूर्ण हैं। क्योंकि बुद्ध की णिकायों के प्राधार पर (बुद्ध) बचन और (जसकी) बृत्तियों के का में (लिखे गये) गास्तों का प्रभेद भी स्वयं गास्ता के सालात् विद्यमान् होने समय हुआ है था (जनके) निर्वाण के उपरान्त होना मानना चाहिए। एक युगन प्रधान (गारिपुन) धादि ने (बुद्ध) बचन पर गलत वृत्ति लिखी होती तो—'प्राय: प्रमा णभूत पुरुषों के समाप्त होने पर' इस प्रकार कियत साली पुरुष की पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि, प्रहेतों तक ने तत्त्व के दर्शन नहीं पाये होते तो शावक मत में तत्त्व दर्शक पुरुष का होना धरममत होगा। इस कारण, स्वयं णास्ता को लीला से प्रायुक्त इन महान् प्रहेतों की द्वदम से निन्दा करना तो मार का प्रभाव ही समय बाद घोडिविश में राजा चन्द्रगुष्त का प्राट्धभीव हुआ। जनके घर में आये मन् थो ने सिक्षु के हम में धाकर धनेक प्रकार से महायान धर्म का उपदेश दे, एक प्रथ भी छोड़ रखा। सीजान्तिकवादियों का मत है कि (बहु प्रथ) घण्ट साहित्रका प्रजापार्यमता है धार तान्त्रिकों का कहना है कि प्रवास प्रवृद्ध है। जो भी हो, (दोनों का कहना) गलत नहीं है, किर भी (हमापी) समझ में पूर्ववर्ती (मत) युन्तियुन्त है। यही धास्ता के निर्वाण के परवात् मन्यालोंक में महायान का प्रारम्भिक धम्युव्य है। यही धास्ता के निर्वाण के परवात् मन्यालोंक में महायान का प्रारम्भिक धम्युव्य है। राजा महाप्रधानानीन १९ वी कथा (समाप्त)।

### (१२) तृतीय संगीति कालीन कथाएं।

तत्यवात् काश्मीर में राजा सिंह का आविर्माव हुया । प्रवजित हो, उसने धपना नाम सुदर्शन रखा और पहुँ त्व प्राप्त कर काश्मीर में (जन्ने) धर्मीपदेश किया। यह (बात) बालन्धर के राजा कनिष्क ने सुन (वह उनके प्रति) विवेषका से खढावान हो गया यौर उत्तर काल्मीर को जा बार्च जिह सुदर्शन से धर्म खनण कर उसने भी उत्तर-प्रदेश के सब स्तूपों की विपुल पूजा की। वार्तादश (भिल्-) संबों के लिये सने क उत्सव का प्रायोजन किया । उस समय संजीवन नामक भिन्न ने, वो अर्हत् कहलाता या, अनेक धर्मोपदेश दिये । प्रभावताली वन जाने से (उसने) ब्राह्मणों और गृहस्यों से प्रचुर साधन प्राप्त कर २००,००० (भिल्) संब से वार्षिक सम्भाषण करावा । लगमग उस समय बच्टादश निकायों का विभाजन ही चुका था धीर (वे) विना धापसी कलह के रहते थे। कारमीर में जुद्र नामक बाह्मण (रहता) था वो प्रशार साधनों से सम्पन्न था । उसने वैमाधिक के भदेल धर्मजात सपरिषद् और सौवालिक के धादिम कामीरी महाभदन्त स्यविर का (उनके) ४,००० भिन्न धन्वरों के साव नित्य सत्कार करता हुया विपिटक का विजयक्त से प्रवार किया। दृष्टान्तम्तागम गौर पिटकावर मृष्टि ग्रादि सीवा-न्तिकों के बानम हैं। उस समय पूर्वदिशा में बाय पार्श्व नामक बहुत हुए जो बहुश्रुत परिगत थे । उन्होंने कुछ बहुधत स्विवरों से राजा इकि ने स्वप्न व्याकरण सुत, काञ्चन-मालाबदान बादि प्रति दुलभ मुत्रों का पाठ करावा। काएमीरकों का कहना है कि यह (बात) राजा कनिष्क ने सुनी धोर काश्मीर के कुण्डलवन-विहार में समस्त भिक्षुयाँ को एकत कर त्तीय संगीति का सायोजन किया। अन्य नोगों का मत है कि जानन्त्रर

१—दे-खो-न-जिद्-ब्स्दुस-य=तःव संबह । त० = १।

र—तिब्बती विनय में उल्लेख मिलता है कि राजा गगनपति के पुत्र नागपाल के वंजकम में वाराणसी में सी राजाओं का प्राटुर्माव हुआ जिनका भन्तिम राजा कृति है। क० ४२।

के कुंडवन-विहार में (तृतीय संगीति) निष्यल की गई। प्रविकांल विद्वान् परवर्ती (मत) को युक्तियुक्त मानते हैं। तिब्बतियों के प्रमुखार कहा जाता है कि ५०० छहेती, ५०० बोधितत्वों भीर ५०० पृथानन पण्डितों ने एकज हो (तृतीय संगीति) संयोजित की । यह महायान के मतानुसार, वस्तुन: क्यनितसंगत नहीं है, लेकिन उन दिनों बीड महान् बिदानों को महाभदन्त से अभिहित किया जाता था, न कि पण्डित नाम से पुकारा जाता वा। इसलिये ५०० परिश्त कहना उपयुक्त नहीं हैं। वैसे ह पोस्-प्योन-पु-द्पाल (१३६२-१४८१ ई॰) ने उत्तराधिकारियों के (बुतान्तों में) से एक पूली-भटकी संस्कृत पुस्तक के एक पृथ्व का प्रकृताव करने में भी वस्मित धादि ४०० भदन्तों का जो वर्णन किया हैं उचित ही हैं। बेकिन (वह) समझना उचित नहीं होगा कि यह बसुमित वैभाषिक के महान् बाचार्य वसुमित हैं। इसके बीतरिक्त यह (उल्लेख) बावक के शासन की दृष्टि से किया गया होने से श्रावकों के धनने ही इतिहास के धनकप करना उपसुक्त होगा। इसनियं, कहा जाता है कि ५०० घहती सीर ५,००० विटकवारी महाभदस्ती ने (गर्ह) संगीति की। बस्तुत: बासन की महिमा बहाने के लिये ५०० अहंती का उल्लेख किया गया है। बास्तविकता यह है कि प्रत्यसंख्यक पहुँतों और फलप्राप्त सोतापन्नों तक का एकल करने पर १०० (की संख्या) पूर्ण हुई हैं। महादेव और भद्र के प्राहुर्मान के पूर्व फलपाने वालों (की संख्या) प्रतिविन परपविका होती जा रही थी। जब से उन वीनों ब्रारा कासन में फूट बालने से विवाद उत्पन्न हुए तब से विकृतन मीन (अस्यास) में ज्योग न कर विवाद की बात सोचने लगे । फलतः फलपाने वालीं (की संख्या) भी षरमस्य होने लगी । यही कारण है कि तृशीय संगीति के काल में बहुती (की संख्या) कम भी। राजा धीरतेन के जीवन के उत्तरार्ध, राजा नन्द और महापद्ध के जाजीवन और राजा कनिका के जीवन के आरम्मकाल तक अधीत चार राजाओं के समय सक ताम में विवाद छिड़ता रहा और लगभग ६३ वर्षी तक घोर विवाद चलता रहा । पहुछ और पीछ के विवादों को एक साथ करने से जगभग १०० वर्ष होते हैं। (विवाद ) शांत होने के बाद ततीय संगीति के समय सभी जठारहीं निकार्यों में शासन का विगुद्ध स्व ने पालन किया और विनव को लिपिबद्ध किया । पहले अलिपिबद्ध मुत्री और अमि (वर्ष) को भी जिपिबद किया गया तथा पहुने निर्मिवत (पुस्तकों) का संशोधन विया गया। उन दिनों मन्ध्याठीक में अनेक महायान प्रवचनों का उद्मव हुना। कव्यानुत्यादयमंज्ञान्ति के कुछ भिक्तओं ने योडा-बहुत (महायान धर्म की) देशना की, पर इसका अधिक प्रसार नहीं होने से बावकों में विवाद नहीं होता था। त्तीय संगीति काजीन १२वीं कथा (समाप्त)।

#### (१३) महायान के चरमविकास की आरम्भकालीन कथाएं।

तृतीय संगीति के पश्चात राजा किन्छ के (काज) ब्रह्मीत होने के कुछ समय बाद पश्चिम काश्मीर के मुखार के पान उत्तरी अवस्परान्त नामक एक भाग में गृहपति बिट नामक एक भाग में गृहपति बिट नामक एक भागनम्पन (व्यक्ति) हुआ। उसने उत्तर दिशा के मब न्तूपों की पूजा की (बीर) पश्चिम मस्देत से बैमाबिक भदन्त ब्रह्मीय तथा तुलार के भदन्त पोषक को उन्त देश में आमंबित किया (एवं) २००,००० भिक्षुओं का बारह वर्षों तक संस्कार किया। जंत में

१—सोवापति-फल, सङ्ग्रागामि०, बनागामि०, बहुँत्० ।

२—मिन्नां बद्द-डांस-ल-बसोद-प-बाब-म = त्रवानृत्पाद्यमंशान्ति ।

सभी बाह्य और बान्यन्तर पदार्थी का जनुत्याद ज्ञान प्राप्त ।

(उसते ) अनुत्तर बोबि के लिए प्रणियान किया और (इस प्रणियान के ) सिद्ध होने के लग स्व ह्य---(दा में बढ़ायें गर्भ फूड नाड भर नहीं मुरलायें, दोप भी उतना तह (जलते ) रहे, छितरे गर्य चन्द्रन-चूर्ण और पुष्प आशास में स्थित रहें, भू-स्प तथा बाद्य (संगीत) की ख्विन आदि (छवाग प्रगट) हुए। पुष्क क्वी आसाद में राजा कनिष्क के पुत्र में अईत् आदि १०० आयों (तथा) और भी १०,००० निखुओं के लिए पांच बपी तक उत्सव मनाया।

पूर्वदिशा के कुनुमपुर में विदू: नामक बाह्मण हुना। उसने त्रिपिटक की अपरिमेय पुस्तकों की रवना कराके निस्तुओं को मेंट को। पत्ने क लिपिटक में एक-एक लाख क्लोक में। ऐसे (निषिटकी की) हुबार बार रचना कराई। प्रत्येक पाटलिप्न पूजोपकरणा व THE I WF में आवें अञ्चग्रत नामक एक समय-विमुक्तक आहत हए। वह विमोला में व्यानस्य वे। उनके धर्मीपदेश देने पर आग नन्दिमत आदि अनेक अहती बीर सत्य के दर्शन पानेवालों का जादुर्भाव हुआ। पश्चिम दिला में छक्षास्य नामक राजा हुआ। उसने भी बुद्धशासन की महती सेवा की। दक्षिण-पश्चिम के सीराष्ट्र नामक देश में कुलिक नामक बाह्मण रहता था। उस गमब अंग देश में उत्पन्न बहास्थिविर अहत् नन्द नामक महायान धर्म के माननेवाले विवसान हैं, गुन (उसने ) महायान अवण करने के लिये उन्हें लोगतित किया। उन दिनों विनिन्न देशों में महायान के अपरिभेश उपदेष्टा-कल्याणीनमां का एक ही समय में आविभाव हुआ। वे तमी आयोवलोक्ति, गुह्मकपति, मंतुओं, में वेग इत्यादि ते वर्म अवन करते ये (और) वर्मक्रीतसमाधि प्राप्त ये। महा-भदन्त अवितंक, विगतरागब्वक, दिव्याकरमुन्त, राहुकीमन, ज्ञानतक, महीपासक संगतक इत्यादि जनमग ५०० उपरेष्टाओं का प्रादमीन हुना। कार्य रत्नकृट धर्मपनीय शतसाहसिका अच्छगाहित्तिका" (१,००० क्लोक), आर्य अवतंतक वर्मपर्याप शतताहितक सहस्रपरिवन), आयं लकाबतार २५,००० (क्लोकबाला), चनव्यह १२,००० (क्लोकबाला), धर्म-संगीति १२,००० (इस्रोकवाला) इत्यादि कुछ नुत्रों को पुस्तक देव, नाम, गत्ववं, रावन रत्यादि विभिन्न स्थानी से (लाई गयी)। (इनमें से) अधिकतर नागलीक से छाई गयी। ऐसे अधिकतर आवायों को भी उस जाद्वार्य ने आमीवत किया। यह बात राजा लगाःव

१—नंग-गर-गर-ग-ग्यंद ⇒प्राठ विमोक्ष । इ० कीग ८.३५ ।

रे--छोस-चुन-निय-तिङ-छो-हजिन=धर्मलोतसमाधि । द्र० मूनालंकार ।

रे—इ्काम् न-द्कोत-म् जोन-व्तेपत् न-छोत-विवर्णन-य इत्-स्तोड कम-वृम्यं-य झार्ग रत्नकूट धर्मपर्याय गतनाहिसका । क० २२

४-वृग्वेदन्तोङ-प=बण्टसाहितका। क० २१।

५-फल-या-छ-लोस्-विय-नंग-पद्धस-हवृत्र-नेतृ-स्तोड = अवतशक धर्मपर्याय-शतसाहितका बहलपरिवर्त । क० ७, ११ ?

६—हफास्-य-लङ्-कर-मदीगस-य=वार्य लंकावतार । क० २६ ।

ने सुनी (और उनके अति) महान् अखावान् हो, (उसने ) उन ५०० धर्मकियकों को आमानित करने की इच्छा से (अपने ) अमारवों से पूछा—

"कितने धमेकथिक हैं ?"

"पांच सी हैं।"

"ममेंबोताओं (की संस्था) कितनी हैं ?"

"पांच सो।"

राजा ने सोबा—वर्म भागकों की (संख्या) अधिक हैं और शिष्यों की कम। (यह) सोच (उसने) आभू नामक पहाड़ पर ५०० विहार बनवाये। प्रत्येक (विहार) में एक-एक धर्मेक्सिक जामंजित किया। सब (आवश्यक) साधनों की व्यवस्था की। राजा ने अपने ५०० अदावान तथा तोज बुद्धियां परिकरों को प्रव्यक्ति करा, महायान (धर्म) सुनने के लिए उत्साहित किया। तब राजा ने संब लिखवाने की इच्छा कर (लीगों से) पूछा—

"महायान के कितने पिटक हूँ ?"

"बैसे (उनके) परिमाण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो भी अभी जो विद्यमान हैं (वे) १० करोड़ (स्लोकों के) हैं।"

"यद्यपि अधिक हैं (तो भी मैं) लिखवाऊंगा।" कह (राजा नें) सब (पुस्तकें) लिखवाकर भिज्ञुओं को भेंद्र कीं। तब कालान्तर में (उक्त) पुस्तकें श्री नालन्दा में लाई गर्यो । वहाँ १,५०० महानानी जिल् रहते थे । वे अपरिमेय सुत्रों को बारण करने वाले, अप्रतिहृतबृद्धि वाले तथा लब्बवान्ति के थे। वे छोगों के समक्ष छोटे-मोटे (अछोकिक) जमस्कार एवं अभिज्ञाका प्रदर्शन करनेवाले थे। यही कारण है कि महायान की नुस्पाति सर्व व फैलने लगो, और श्रावकों की बुद्धि में (यह बात ) नहीं समा (सकी और उन्होंने ) महायानी बृढ वनन नहीं हैं वन्ह (उत्तपर) आक्षेप लगाया। वे महायानी केवन बोगावार विज्ञानवादी में। वे पहले अध्यादश निकायों के जळग-जलन (निकायों) में प्रकृतित हुए थे, इसलिए प्रायः उनके साथ रहने और हजारों धावकों के बीच एक-एक महायानी के रहने पर भी आवक (उन्हें) हाजी नहीं कर पाते थे। उस समय मनव में मुद्गरपोनिन और वाकरपति नामके दो भाई बाह्यण हुए। (वे) अपने कुल-देवता महेरवर की पूजा करते थे। उन दोनों ने बीड और हिन्दू के सिडान्तों में विडसा प्राप्त को। लेकिन मुदगरगोमिन सन्देह में रहता था—सोचता था कि महेन्वर ही श्रेष्ठ होगा। जहरति वड ही के पति अडा रखता था। (उनकी) मां के प्रेरित करने पर पद-शूंग की साधना कर (दोनों) पर्वतराज़ कैलाश पर चले गर्व और महेरवर के निवास-स्थान पर (दोनों ने महेश के) बाहन स्वेत ऋषम और उमादेवी की फूछ तोड़ते देखा। अंत में स्वयं महादेव का विहासन पर आसीन हो वर्मापदेश करते देखा। गणपति ने

<sup>?--</sup>व्योद-प-योव-प = लब्बसान्ति । इ० कोस ६.२३।

२- कंड-मृग्योगम् = पद-अंग । इसकी सिद्धि मिलने पर वड़ी दूतर्गति से बल सकता है।

३-छोगस्-क्यि-ब्दग-यो = गणपति । गणेश को कहते हैं।

उन दोनों को अपने हाबों में उठाए महादेव के पाम रख दिया। बीडी देर बाद मान-सरीवर से ५०० अर्हत् उड़कर जाये तो महेश्वर ने (उन्हें) प्रवाम कर, पाद धुलाकर (तबा) मोजन कराकर (उन जहुंतों से) धर्मोपदेन स्ना। बद्धपि (दोनों भाइयों को) बौद्ध (धर्म के ) अधिक श्रेष्ठ होने का पता लग गया, तो भी (उनके ) पूछने पर महा-देव ते कहा कि मौक्ष केवल बुद्ध के मार्ग पर (बलने से प्राप्त) होता है अना स नहीं। वे दोनों प्रसम्रतापूर्वक स्वदेश सीट बले। बाह्यग वेश-भूवा की उतार फेंक, उपासक की दीना प्रहम कर, समस्त मतों का विद्वतापूर्वक अध्ययन कर, बौद्ध और तैथिक (मत) की श्रेष्टता-त्रवेष्टता के भेदों का पश्यकरण करने के लिए मृद्गरगोमिन ने विशेषस्तव और शकरपति ने देवातिशयस्तोव की रचना की। सभी बाजारी और राजगहुजों में (इनका) प्रचार हुआ। पायः देशवासियों तक इनका गायन करते थे। दोनों नाई वद्यासन में ५०० आवक भिक्जों की जीविका का प्रवन्य करते वे और नालन्दा में ५०० महावानियों का सरकार करते थे। नालन्दा, पहले जामें शारिपुत्र का जन्मस्यान है और अंत में शारिपुत्र तथा (उनके) ८०,००० अहंत् अनुपायी सहित का निर्वाण प्राप्ति स्थान भी हैं। कालान्तर में बाह्मणों का गांव उजड़ गया। आर्य बारिपुत का एक स्तुप या जितपर राजा अशोक ने एक विशाल बौद्ध मन्दिर बनवाकर उसकी महती पूजा की। तब बाद में पूजेवती ५०० महायानी जानायों ने परामशं किया कि जहाँ जावं शारिपुत्र का स्थान हैं (वहां) महायान धर्म की देशना की जाय, तो नहायान का निताला प्रवार होगा और यदि मोद्गल पुत्र के स्थान पर (धर्म) उपदेश दिवा जाय, तो नात्र वनितवाली होगा, पर धर्म को पृद्धि नहीं होने का निवित्त देखा। (परिस्थिति के अनुकुछ ) दोनों बाह्यण भाइयों ने बाठ विहारी का निर्माण कराया जिनमें समस्त महागान की पुस्तकें रखी गर्वी। इसलिए नालन्दा के बिहार का प्रथम-प्रथम निर्माण करानेबाला (राजा) जशोक था। वार्मिक संस्थाओं का विस्तार करनेवाले ५०० आचार्य और मुदगरसोमिन (दो) भाई थे। (उन्हें) विकसित करने वाले राहुछ मद्र थे (और) मुबिकसित करनेवाले थे नागाजुन। महायान के चरमविकास की जारम्भकालीन १३वीं क्या (समाच )।

### (१४) ब्राह्मण राहुल कालीन कथाएं।

तरपरनात् चन्दनपाल नामक राजा हुआ जिनने अपरान्त देश पर शासन किया था।
कहा जाता है कि वह राजा १५० वर्ष तक जीजित रहा (और) लगमन १२० वर्ष
(उसमें) राज्य किया। देवालय और संघ की विशेष रूप ने पूजा की। इसके अतिरिक्त
(उसके द्वारा) बुद्ध शासन की पूर्वी (बोर्ड खाद) भेवा करने की क्या नहीं है। उस समय
शाह्मन इन्द्रध्यव नामक उस राजा के एक निम्न ने देवेन्द्र की गामना की (और) सिद्धि
निजने पर (इन्द्र से) व्याकरण पूजा। उसने (इसकी) व्याक्या की जो जिपवद्ध होने
पर इन्द्रव्याकरण के नाम से प्रसिद्ध तुजा। उसमें २५,००० घलोक है। यह देवद्यावत
व्याकरण कहा जाता है। जगमम उस राजा के राज्यारीहण काल में महाचार्य आह्मण
राहुल मद नालन्दा में जाये। (वें) कुष्ण नामक मदन्त से उपसम्मन हुये और

१--स्यद्-पर-हक्त्रस्-व्स्तोत = विशेषस्तव । तं० ४६ ।

२-ज्ह् लस् फुल ब्युड-बस्तोद-म=देवाविशयस्तोत्र । तं० १०३ ।

श्रावक पिटकों का अध्ययन किया। कहीं-कहीं यह भी कहा गया है कि वे भदन्त राहुलप्रम से उपसम्पन्न हुवे और इनके उपाध्याय क्रंपण हैं। यह कृष्ण उत्तराधिकारी (में अंतर्गत कृष्ण ) नहीं है । यद्यपि (इन्होंने ) जानामं अनितकं जादि कुछ आनामों से महाबान वर्म भी अवण किया, लेकिन, मुख्यतः गुद्धापति आदि अधिदेशों ने महाबान मुख और तन्त श्रवण कर पाष्विभिक्तम का प्रवार किया। इन जाजाय के समकाल में भदन्त कमलगर्म, धनसक जादि जाठ महाभवन्तों का जाविभाव हजा जो माध्यमिक मत के उपदेख्टा थे। प्रकाश धर्ममणि नामक भवन्त को आमें सर्थनिवरणविष्क्रिम्भन द्वारा साक्षात दर्शन देने पर (बहु) लब्बान्त्यायबमेलान्ति को प्राप्त हुआ। (बहु) पाताललोक (=नामलोक) ने जाय महात्तमय लाया जो १,००,००० पर्याय, १,००० परिवर्त का है। और भी पूर्ववर्ती ५०० आचार्यों के जने के शिष्य भी अने के सूत्र और तन्त्र लागे जिनका प्रचार पहले नहीं हजा था। इस समय तक किया-(तंत्र), वर्या-(तंत्र) और यीव-तंत्र के सभी तंत्रवर्ग तथा ग्रूयसमाज', बुद्धसम्बोग', भाषाजाल' इत्यादि अनेक प्रकार के अनुसरवीम संप्र विद्यमान म । उस समय के लगभग सामेल नगर में महावीय नामक भिक्ष, बाराणसी में वैभाषिक-बाद के महाभरका बुद्धदेव और काश्मीर में सीलान्तिक के महाचाम भवना श्रीलाम का प्राइमीव हुआ जिन्होंने आव व्यान का प्रचार किया। भदन्त धर्मवात, धायक, बसुमित्र और बर्डरेब-पे नारों वैभाषिक के नार महानायं के नाम से प्रसिद्ध में । कहा जाता है कि अस्तोक के १००,००० विष्य थे। बैजाधिक के जानन जिमिश्रकमाला और शतकोपदेश हैं जिनका उपयंक्त महावायों ने विकास किया। (उपयंक्त) वर्मवात उदानवर्ग का संग्रह-कार धर्मजात है। (उन्त) वसुमित्र भी शास्त्रप्रभारण के लेखक बसुमित्र हूं और समय-भेदोपरजनका के लेखक वसुमित्र और (इन) दोनों का नाम एक समान होने से एक (ही व्यक्ति होने ) का भ्रम नहीं होना चाहिए। आर्य (नागार्जन कृत ) गृहवनमाज के (अनुवाधियों के ) इतिहास के अनुवार ओडिजिश देश में प्रादुर्भत राजा विमुकस्य हो राजा चन्द्रनपाल का समकाखीन मानना चाहिए। उस समय कुरुदेश में पामिक नामक बाह्मण हुना। उसने उस देश के जासपास १०८ बीह्ममन्दिरों का निर्माण कराया। हर महावान भर्म जपदेष्टा के लिए वर्मसंस्था की स्वापना की। हस्तनपुरी में योगिन नामक एक भोगसम्पन बाह्मण ने भी १०८ देवालव बनवार्ग और १०८ विनग्रवर उपदेशकी के लिए घमेंसंस्था स्थालित की। इस समय पूर्व दिशा के देश भंगत में राजा हरिचन्द्र का आविर्माव हुआ वो चन्द्रवश का आदिम हैं। मंत्रमागं के अवलम्बन ने (उन्हें) सिद्धि मिली। (वह ) अपने सभी पातादों को पंचनिवरतनों से निर्मित प्रदक्षित करते हैं, प्राचीर वर विलोक के जिल अतिविध्वित करते में (बोर) देवता के समक्या भीगतस्पन्न में।

१-हुफास्-य-हुदुस्-य-छेन-पो=आयं महासमय। क० २१। २--ग्सड-व-हदुस्-प = नृह्यसमान । तं ० ६६ । इ-नडस्-वंस्-मञाम-स्थोर=बुदसमयीग । तं० ५८ ।

४--स्मृत् क्ल-इ-च = मामाञाल । तं० ८३ ।

५-छैर-र-न्याद-यद्-छोमम् = उदानवर्ग । क० ३१ ।

६---गृगु इ-तुगत्-विव-वर्व-प्रत-ब्कोब-पइ-ह बोर-लो = समबमे दोपरवनवक । त० १२७ ।

७---रिन-यो-छे-स्न-ज्ब = पंचविवरत्न । स्वर्ण, रजल, मूंगा, फीरोजा और मोती ।

(अंत में ) अपने १.००० जनुवरों के साथ विद्याघर पर की प्राप्त हुए। वहा जाता है कि श्री नरह या सहावाहांग राहुड (६० ७६८ →८०६) जब बाह्मण पर्म का पालन करते से (पूर्ववर्ती) ५०० योगाचार जावायों का अम्पूद्य हुआ। अंत में उनके जीवन-काल में सतसाहितका प्रजापारीयता को छोड़ प्रायः महायान सूत्रों का उद्भव हुआ। बाह्मण राहुळ काळीन १४वीं कथा (समाप्त)।

# (१५) आर्य नागार्बुन द्वारा बुद्धशासन संरक्षण कालीन कथाएं।

तदननार आचार्ष नावार्षुन (१७५ ई०) में शासन का संरक्षण कर माध्यमिन-नय का विशेष रूप में प्रकार किया (साथ ही) आवकों का भी बढ़ा उपकार किया। विशोधकर संव पर रोव जमाए हुए सभी दुःशील निलुओं और आमणेरों को वहिन्तुत किया (जिनको संस्था) लगनग ८,००० बतायी जाती है। (नागार्जुन में ) सब निकायों का अधिपतित्व किया। उस समय के लगनग भदन्त नन्त, भदन्त परमसेन और भदन्त सम्यक सस्य ने योगाचार विज्ञानमात्र को पंच चलावा छोर धनेक बास्ली का भी प्रणयन किया । अमि (धर्म) में बाला के साध्य के स्थल पर इन तीनों भदन्तों की पूर्ववर्ती योगाचारी से प्रजिद्धित किया जाने का कारण यही है कि असँग के समे बाइयाँ को परवर्ती योगाचारी माना गया है, इसलिये (यह) उक्ति स्वच्छतवा सुवित करती है कि (उक्त तीनों भदन्त ) इनके प्रनुपायी नहीं हैं । प्राचार्य नागावुन ने थी नातन्दा में ५०० महाबात धर्मकविकों की वर्षी तक रासायनिक प्रयोग द्वारा जीविका का प्रवन्ध किया। तब चण्डिया देवी की माधना करने पर किसी समय वह देवी बाचार्य को बाकास में उठाकर देवलोक में ले जाने लगी, तो (धाचार्य ने) कहा-" में देवलोक को जाना नहीं चाहता (पर) जवतक शासन की स्विति रहेगी तवतक महायानी मिश्संघ की जीविका की व्यवस्था करने के लिये (मैंने) तुम्हारी साधना की हैं।" ऐसा कहने पर वह (देवी) बैश्यमदाका रूप धारण कर नालन्दा के निकट पश्चिम दिला में वास करने लगी। धानार्य ने मंजुओं के एक ग्रत्युच्च पायाज-तिमित मन्दिर के कपर खदिर का एक भारी खूँटा गाड़ दिया (जो एक) व्यक्ति द्वारा डोवे जाने लायक या और (देवी को) अनुदेख किया—" जब तक वह (कीत) घट्म हो न बायगा तबतक तुम संघं के बीवन-निर्वाह का प्रवेध करो।" (बसने) १२ वर्षी तक तब सावनों से संघ की धारासना की। धंत में (एक) दुष्ट सेवकं आमगेर द्वारा उसके साथ संधीय करने के लिये बार-बार प्रयास करने पर भी वह मीन रहा। एक बार (देंबी ने) कहा- "बब यह खदिर का कीन मस्म हो जावना तब (मैं तुन्हारे साव) संबोग करूँगी।" उस दुष्ट बामगेर ने खदिर की खंटी को धाम में जलाकर मस्म कर डाला तो दें वी वहीं घनावान हो गई। तब धानार्ये ने उसके बदले में १०८ मन्दिरों में १०८ महायान धर्म-संस्थाओं की स्थापना की । (ब्रत्येक में) एक-एक महाकाल की मृति दनवायी (धौर उन्हें) शासन की रक्षा करने का (भार) सीप दिया। और भी जब किसी समय बजासन के वोधिवृक्ष की हाची द्वारा क्षेति पहुंचाने पर (बाबार्य ने) बोधियुक्त के पीछे दो पाषाण-स्तम्भ खड़े कराधे जितन सनेक वर्षों तक (शति) नहीं हुई। फिर बाति होने पर पाषाण-स्तम्भ के क्यर सिहास्ड (धौर) मदाबारी महाकाल की एक-एक मूर्ति बनवाई जिससे घने क वर्षी तक (उनकी) रक्षा हुई। फिर खींत होने पर बारी घोर पाषाण-वे फिका-वेंदी से

१-वेर-फिवन-ह बुध-प अंवतसाहितका प्रतापार्यमता । क० १२-१८।

धेरवा दिया । बाहर की ब्रोट १०० स्तुयों का निर्माण कराया (जिन पर) मृतियां (उल्लीर्ण) भी । श्री धान्तकटक के चैत्य (के बारों धोर) प्राचीर खड़ा करवाया छोर प्राचीर के भीतर को छोर १०० देवातय बनबाये । जब बच्चासन की पूर्वदिशा में पानी से भारी क्षति हुई, तो सात चट्टानों पर मृनि की विश्वाल मृतियां खोदवायीं (और) बाहरकी और उन्मुख कर बांध के रूप में स्थापित की जिससे पानी से लित दूर हुई । (ये मृतियां) सप्त छु-लोन के नाम से प्रसिद्ध हुई । छु-लोन, बांध का नाम है, इसलिये यह कहना गलत है कि जल में परछाई के पड़ने से हइ-लेन (=प्रतिबिम्ब) कहलाया है । यह कहना विनयागम के विरुद्ध है कि यह (बंटना) राजा उदयन के दमनकाल में घटी। ये दोनों (कथन) धवनी धवता को अवस्त करते हैं। इनके समकाल में बोर्डिविश देश में राजा मुंजका (उनके) १,००० छन् वरों के साथ विद्यावर काय को प्राप्त होना, पश्चिम दिशा के मालवा के एक भाग में तोडहरि नामक प्रदेश में राजा भोजदेव का (अपने) १,००० परिकरों के साथ अन्तर्भान हो जाना धादि मंत्रमाने पर बाल्ड सभी (साधकों) में निद्धि न मिलनेवाला कोई भी नहीं रहा । उस समय आयं (नागार्जन) के अनेक धारणी और जतसाहिका प्रज्ञापारीमता की पस्तक (नालन्दा में) लाए जाने पर आवकों ने कहा कि (इन ग्रन्थों की) रचना नागार्जन ने की है। उसके बाद से महावान के (किसी) नवीन सूत्र का खागमन नहीं हथा। (बाजायं ने) स्वभाववादी श्रावकों के विवाद के निराकरण के लिये पंचन्यायसंबह बादि की रचना की । तिब्बती इतिहासी में (यह) उल्लेख मिलता है कि भिक्ष शंकर नामक ने महायान का खंडन बारने के लिये १,२००,००० एलोकात्मक न्यायालंकार नामक णांस्त्र का प्रणयन किया । लेकिन (यह) गलत उक्ति हैं । (क्योंकि) भारती। तीन इतिहासों में नमानरूप से उल्लेख मिलता है कि (यह शास्त्र) १२,००० श्लोकों में है। पूर्वदिका में पटवेश वा पुरुष, बोदिविश, भंगल ( ग्रीर ) एवा देशों में भी (धाचार्य ने) धनेक मन्दिर बनवार्य । उस समय भगध के मुक्लिण नामक बाह्यण ने भी नालन्या में १०६ देवांलय बनवाये । हीन (यान और) महायान के अभिन्नमाँ की धरका के निये १० = मानुकाघर। के धार्मिक संस्थाएं स्वापित की । धार्य नागार्जुन (अपने) ध्रन्तिम जीवन (काल) में दक्षिण प्रदेश को गये जहां (उन्होंने) राजा उदयन को विनीत किया (धोर) धनेक वर्षों तक शासन का संरक्षण किया । वक्षिण दिवा के इदिव देश में मध और सुप्रमध नामक बाहाण रहते थे जो प्रसीम भोगसम्पन्न में । वे दोनों बौर पानामें (नामार्न्त) बाह्मणबर्म पर जान्तामं करने लगे तो चार वेव धौर १= विद्या ग्रादि में मानाम के ज्ञान के प्रतिशत कलागान को भी (दोनों) बाह्मण नहीं पहुंच सके । दो ब्राह्मणों ने पूछा-"(हैं।) ब्राह्मणपुत्र ! (ब्राप) तीनों बेदों से युक्त (बार) समस्त जास्त्रों में पारंगत होते हुए जाक्य-अमण क्यों हुए हैं ?" (बाबार्य ने) बेदों क निन्दा और बौद धर्म की प्रजंसा की तो (धाचार्य के प्रति) घत्यधिक श्रद्धा कर (दोनों ने) महायान का सत्कार किया । आचार्य ने उन्हें विधामंत्र (का उपदेश) दिया तो पहले ने सरस्वती की लिढि प्राप्त की चौर दूसरे में वसुधारा की । उन दोनों ने २५० महायान धर्मकिषकों का मत्कार किया । पहला (बाह्मण) प्रजा शतसाहिसका प्रजापारमिता को एक या दो या तीन दिनों में लिख लेता था । यतः उसने भिक्षुयों को

(प्रज्ञापार्यमता की) बहुत-सी पुस्तकों भेंट की । दूसरा सब साधनों से (भिल्ड्यों की) भारत्यना करता था । तब बाजार्य (तागार्जुन) ने वचन, व्यावधान, व्यान-भावना, मन्दिर-निर्माण, संशों का पालत-योजण, ग्रमनुष्यों का हित-सम्पादन, तैविकों का बाद-निवारण इत्यादि हर प्रकार से सदमें का रजन-नालन किया (और) महावान जामन की बन्पम सेवा की । महाबाह्मण (=नरहनाद) और आवंनागार्जुन की मूल जीवनी का उन्ते च रलाकरजोनमकवा में किया जा चुका है, इसलिए यही देख लें। राजा उदयन १५० वर्ष की आयू तक रहा। आचार्ष (नागार्जुन के बारे में) दो मत उपलब्ध होते हैं कि (नागार्जुन) ६०० वर्षों में ७१ वर्ष कन सथना २९ वर्ष कम की अवस्था तक जीवित रहे। पूर्ववर्ती (मत) की दृष्टि से २०० वर्ष मध्यदेश में, २०० वर्ष दक्षिणप्रदेश में धीर १२९ (वर्ष धी पर्वत पर (नागार्जुन के) बात करने का वो उल्लेख मिलता हैं (वह) स्यूल हिसाव हैं। जो हो, मेरे पुरु पण्डितों का कहना है कि खर्डवर्ष जी गणना एक वर्ष में की गई है। परवर्ती (मत) अनुसार भी और (वार्ती में) साम-ञ्चस्य हैं, किन्तु श्री पर्वंत पर १७१ (वर्ष) वास करने की चर्चा की गई हैं। रसायन की सिद्धि पाने पर (प्राचार्य का) वर्ण मणि के सदश हो गया। श्री पर्वत पर व्यान-भावना करने परप्रथम मूमि प्राप्त कर (जनका) धरीर ३२ (महापुरुष) लक्षणों से सम्पन्न हो गया । इन ग्राचार्य का मित्र ग्राचार्य वरशीच नातक बाह्मण, राखा उदयन की पुरीहित के रूप में रहता था। उस समय राजा की एक कनिष्ठ रानी बीबा-बहुत संस्कृत का ज्ञान रत्त्वती भी भीर राजा नहीं जानता था। उद्यान में चलकीड़ा करते समय राजा ने उस पर जल खिड़काये, तो उसने कहा-"मोदकं वेहिंदेव।" जिसका (धर्च) तिब्बती में 'मुझ पर पानी मत खिड़काची' होता है। राजा ने दक्षिण लोक भाषा के अनुसार तील में पकाई गई पूरो खिलाओं ( का अर्थ) समझकर (उसे) विलाई तो रानो ने सोचा कि पश्तुत्य राजा के साथ रहने की अपेक्षा भर जाना ही अंध्ठ हूं और जब (बहु) आत्म-हत्या करने पर तुल गई तो राजा ने (इसे) पकड़ लिया और बातपण बरर्शिच से (संस्कृत) व्याकरण भनी प्रकार सीखा । लेकिन कुछ (प्रध्ययन) प्रपूरा रह गया (बिसे) बाचार्य सप्तवमं से पूर्ण कर लिया।

सावार्य वरहींचे का वृतान्त—समय की पूर्वविशा में ह्याल देश में हा: कर्ना में उद्योग करने वाला एक बाह्मण रहता वा जो बुद्धशासन के प्रति प्रिप्तश्रद्धा रखता था। चव सार्य नावार्जुन नालान्दा के पीठस्थांचर वे (उनसे उस बाह्मण की) मिनता हो गई। उसने १२ वर्षी तक आर्यावलोकित के मंत्र का चप किया। भंत में ४००,००० स्वर्ण के साथनी से होन करने पर आर्यावलोकित ने साक्षात् दर्शन देकर पूछा—"तुन क्या चाहते हो ?" उसने निवेदन किया " मैं सन्द महासिद्धियाँ द्वारा प्राणियों का

१--स-दक्ष-पो = प्रवमा भूमि । बोधिसत्व की वसनूमियों में से एक । इसको प्रभृविता भी कहते हैं । द्र० दशमूमिशास्त्र त० १०४।

२ — तस्-द्रुग — छ:कर्म । यज्ञ करना, यज्ञ कराना, सञ्चयन करना, सञ्चयन कराना, दान करना भौर प्रतिग्रह करना ।

३—युव-प-छेत-पो०-वर्णाद = अध्यमहासिदियां । सहग-सिदि, गृटिका-सिदि, भञ्जन-सिदि, पद-श्रुंग-सिदि, रसायन-सिदि, संवर-सिदि, सन्तर्धन-सिदि धौर पातास-सिदि। ये सिदियां सावक को साधारण सिदि के रूप में प्राप्त होती हैं।

हित करना चाहता हूं, इसलिये महाकाल को (अपने)सेयक के रूप में चाहता हूं।" (सामें ने) यथायत अनुमति दी। तब से सभी विद्यासों की यसे च्छ सिंख होने लगी। उनके ६,००० नव्यसिद्धि (शिष्य) व । प्रत्येक ने गृहिका आदि प्रष्टसिद्धियों हारा प्राणियों का जनकार किया । ये माठ हजार सिद्ध भी उन्हें भ्रपना गृह मानते थे । (बाचार्य बरविष को) समस्त विद्याओं का जान जनायास हो गया । तत्परचात परिचम दिशा के देश में जा, राषा शांतिवाहन के यहां रहने लगे जो महाभोगवाला था। वहां भी मञ-तंत्र के प्रयोग से प्राणियों का हित सम्पादित करते थे । बारणमी साथे तो (कहींने) राजा भीमश्वल के देश में भी प्राणियों का बढा उपकार किया । उस समय कालियाम का ब्तान्त जिला। तब दक्षिण दिशा को कर्ने गर्वे। जब राजा उदयन ने (संस्कृत)व्याकरण सीलना चाहा, तो पाणिन व्याकरण बादि का सम्पूर्ण ज्ञान रखने बाला घाचार्य नहीं मिला । यता लगा कि शेष नामक एक नाग राजा सम्प्रणे पाणिन (ब्याकरण)) जानता है भीर बाह्मण वरहींच में मंत्र प्रभाव से बना, (उससे) एक लाख दलोकों में सम्पूर्ण पाणिन (ब्याकरण) के अर्थ पर व्याक्या करायी । खब धावार्य (उसकी टीका) लिखते थे उन दोनों के बीच में पदा बाल देते थे। २४,००० इलोकों के होने पर श्राचार्य ने इस (नाग की) देह कैसी होगी सोच, पर्दा को हटाकर देखा, तो एक विभान (काय) नाग दिखाई पड़ा । नाग भी साज्यत हो, भाग खड़ा हुआ। इसके बाद प्राचार्य में स्वयं टीका विस्ती जिसमें के बस १२,००० इलीक हैं। दोनों (भागी) के मिलित (ग्रंग) नाग-दक्षित अ्याकरण कहलाया। (आसाय ने ) वहां संस्कृत पादि धने क विद्याओं की विकादी । कहा पाता है कि प्रत में महाकाल अपने कंबे पर (धावार्यको) वैठावार सुमेष के शिखर कोविदार (नामक) स्थान को चले गर्म । राजा उदयन को भाषार्य बरहाँच द्वारा चिका गई टीका पर विश्वास नहीं हुवा भीर सप्तवसे (नासक) बाह्यण से यण्मलक्सार की साधना करायी । साधना पूरी होने पर (पण्मल ने) कहा "तुम क्या काहते हो?" (उसने कहा कि-) भ इन्द्रव्याकरण बानना चाहता हूं।" निद्धोवणं समाम्नाय" कहते ही (सप्तवमें की) क्याकरण के सम्पूर्ण धर्य का जान हो गया । पहले तिब्बत में प्रचलित इतिहास के अनुसार कलाम की चतुर्वी परिभाषा तक यण मुखकुमार में व्याख्या की । कलाप का धर्म गर्छाम संचित ग्रंस (हैं जो) चिविध वर्ण की मोरपुछ का संचित ग्रंस बताया धाता हैं। (लेकिन) यहां ऐसा नहीं कहा गया है। कलाप की रचना सप्तथमें ने स्वयं की । संवित प्रेंश से लात्यमें हैं उपयोगी अभी का संवय । इसी प्रकार इन धावाये का नाम इंस्वरवमां कहना भी गलत है कीर सर्ववर्भ भी बाग्रद्धितिय की परम्परा सा बला या रहा है। सप्तवमें (का यर्ग) मातकवच होता है।

कासिदास का ब्लान्त—वब बाराणसी के राजा मीमयुक्त के (यहां) बाह्मण वरस्ति पृजारी के रूप में थे, राजकाया वासाली बाह्मण वरस्ति को दी गई। वासाली ने भाममानवश कहा कि—"में वरस्ति से प्रधिक पांच्डत्यसम्मन्न हो, इसित्ये उसकी सेवा नहीं करूमी।" वरस्ति ने उसे मोला देने की सीव (राजा से) कहा—"मेरे एक प्राचार्य है जो मुझसे सी मृता बुद्धिमान मीर पण्डित है। प्राप उन्हें प्रामंत्रित कर वासाली को उनके हवाले कर दे।" (बरस्ति में) एक स्वस्य ममझदानी गोपाल को बृज हास्ता के सिरे पर बैठ साला के मृत को कुल्हाड़ी से काटता हुआ देखा और उसे झांतमूद जातकर युक्ताया। कुछ विनों तक उसकी खूब स्नाम धौर उद्यन कराया (धौर) बाह्मण पण्डित को वेश-मृष्य धारण कराकर केवस अस्वस्ति (का उच्चारण करना) सिखाया। उसे सताया कि जनसमूह के बीच में बैठें हुए राजा पर जून खिड़काकर 'अस्वस्ति' का उच्चारण

करे और किसी के पूछने पर भी उत्तर न दें। (मोगाल ने) रामा के उपर कृत दरसाकर 'उशटर' कहा। धानाये ने इन बार खलरों की व्याख्या धारो के दें स्थान्तरित कर इस प्रकार की —

> उमया सहितो स्द्रः बाबुर सहितो विष्णुः । टब्हुर शूनपाणिश्व रजन्तु त्रिवः सर्वदा ॥

इस पद का तिब्बती भाषान्तर इस प्रकार हैं -

छमा समेत रुद्र, अंकर समेत विष्णु। टंकार ब्लुपाणि और शिवस्वा रजा करें।

तब वासन्ती दारा व्याकरण का अर्थ आदि पूछने पर भी (वह) मीन रहा सी वरक्षि ने कहा कि मेरे ये पाँच्डत साचार्य स्त्री के पूछे गये (प्रश्न) का उत्तर नहीं देशे है। यह वह (उसे) वेबक्फ बनाकर बाह्मण बरकीच दक्षिण की घोर भाग निकला। तब उस (मोपाल) की मन्दिरों के (दर्शनार्थ) ले जाया गया, लेकिन (बहु) कुछ बीलता नहीं था। यंत में मन्दिर के बाहर मंकित विविध प्राणियों के विकों में (एक) भी के विक पर (उसकी) दृष्टि पड़ी, तो प्रसन्नता के मारे (बह) चरवाही का भाव देने लगा । हाय, (विचारी की) धव पता चला कि यह तो गोपाल हैं और (उसे) शोला दिया गया है । वृद्धियान हो तो व्याकरण पहाळगी कह (उसकी) परीक्षा की पर वह धक्त का इस्पन निकता । वासन्ता (इससे) घुणा करने लगी धौर प्रतिदिन (ज्ये)) भूल चुनने भेजा करती थी। मगध के किसी भाग में काली देवी की एक मृति (पड़ी हुई) भी (जो) दिन्यकारीगर ने बनाई थी। (बह मीपास) प्रतिदिन इस पर बहुत से फूल चहुकर बन्दना और आदरपूर्वक प्रार्थना करता था । किसी समय वासन्ती की पूजा के समय वह (गोपाल) प्रातः फूल तोड़ने मया, तो वासन्ती की एक दासी विनोद के निये मुपारी बवाते हुए काली देवी की मूर्ति के पीछे खिपकर बैठी थी । अब गोपाल पुर्ववत् प्रार्थना करने लगा, तो दासी ने सुपारी का बचा-सुचा (हकड़ा मोपाल के) हाय में बेमा दिया । (उसने) यह तो देवा ने सबमुख दिया हैं सोच (उसे) निगल लिया । तस्काल (वह) प्रतिभाशाली दन जाने से तके, व्याकरण स्रोर काव्य का प्रकाण्ड विद्वान हो गया । स्रीर दाएं हाथ में पद्म स्रोर वाएं हाथ में उत्पल लिये (उसने) इस प्रयं में — पद्म सुन्दर होने पर भी (इनकी) बडी हनी होती है (बार) उत्पल (बाकार में) छोटा होने वर नी (उसकी) डंडी कीनल होती है सत: (दोनों में से) किसको बाहरी है के अर्थ में यह कहा-

> मेरे वाएं हाद में कमत (हैं) घीर, बाएं में उसी तरह उत्पन का फूल, कोमल डंडीबाला या क्ली डंडीबाला, जो बाहों (है) पद्मलोचनी महण करों 1

यह कहने पर विद्वान बन गया जान (लोगों ने उसका) बड़ा मादर-सरकार किया। काली देवी का परम भक्त होने के नाले वह कालियास (कीनाम) से प्रसिद्ध हुआ। तस्कालीन समस्त कवियों का (वह) शिरोमणि बन गया। उसने में घट्छ आदि माठ दत और कुमार सम्भव पावि धनेक महाकाव्य णास्त्रों की भी रचना की। यह बीर सप्तवमं दोनों बाहु व (अबीख) मताबल स्वी थे । उनके समय में, कांस्यदेश में संववद्वंन (नामक) बहुत का प्रादर्भाव हथा। धीर भी नवार में बालार्य वामन, काश्मीर में कंणाल, मध्य प्रपरान्तक में क्षेत्रकर और पूर्वदिका में घाचार्य संघवद्वंत लैसे वैधाषिकवादी धानायों का तथा पश्चिम दिला में मौतान्तिक धानार्य भदन्त कमारलाभ का धाविमांव हमा। प्रत्येक (बानार्य) के धनगिनत धनुकर थे। राजा हरिक्चन्द्र अपने परिवार के साथ प्रकाशमय गरीर को प्राप्त हुए, इसलिये उनकी परम्परा नहीं थी, खौर उन्हीं के पौत अक्षवन्त्र और जयवन्त्र ने राज्य किया। यद्यपि व दोनों भी सदामें के प्जारी थे, (तथापि इनके द्वारा व्य) णातन की विपल सेवा किये जाने का उल्लेख नहीं मिलता। दक्षिणदिना में, राजा हरिमद ने १,००० परिषद के साथ गृटिका की सिद्धि प्राप्त की। पहले महायान के विकास से लेकर प्रव तक जनसहस्र व्यक्तियों ने विधाधर की पदवी प्राप्त की । लगभग उस समय में म्लेच्छवर्ग का भी प्रथम-प्रवय उदभव हुया । सीतान्तिक (श्रीर) बहुबत होने पर भी (बौद धर्म पर) बदा नहीं रखने वाला कमारसेन का उदय हया। कुछ (लोगों) का कहना है कि (इसका) प्राइमिव काश्मीर में भदन्त श्रीलाम के निधन के समय में हुआ बार कुछ का कहना है कि (यह) भदन्त कुणाल का शिष्य है। (प्रपनी) दु:गोलता के कारण संघ ने उसको बहिष्कृत किया, जिससे बड़ा कपित हो, (उसने यह दावा किया कि 'में) बद्धशासन का मकाबला उने में साध्या रखने बाल धर्म (मंच) की रचना करूंगा।" कह, नुखार के पीछे मुलिक नामक देश को चल दिया। (उसने धपना) नाम बदलकर मामचर रखा (धीर) व नम्या बदलकर, हिंसा धर्मवादी मने कों का धर्म (यं म) रचा जिसे असूर जाति के (एक) घेत विस्तियल्लाह के निवास पर छिपाकर रखा। मार के प्रभावित करने है (उसने) संप्रामविजय मादि मनेक मंबों की सिद्धि प्राप्त की । उस समय खोरसन देंग में एक बाह्मण कन्या प्रतिदिन बहुत से फुल बन, डेर लगाकर, देवता की पूजा-अर्जा करती थी (और फिर उन फुलों को) दसरों कों भी बेचती थी। एक बार फुलों के डेर में से एक विडाल के निकल, (उसके) मरीर में प्रविष्ट हो जाने पर (वह) गर्भवती हो गई। समय पर (उसने) एक पृष्ट भाग को जन्म दिया। बड़ा होने पर (वह) प्रपत्ते सभी समवयस्क बालकों की मार-पीट करता था और सभी जीवजर थों को जान से मार गानता था। देश के मालिक ने (उसे) निष्कासित किया। वहाँ भी (वह) हर बादमी को पराजित करता भीर कुछ (लोगों) को खपना दास बनाकर रखता था। नाना प्रकार के बन्य पशुस्रों सौर जीवों का वह कर (उनकें) मांस, हिंहडमां घीर छाल लोगों को देता था। तद राजा को (यह बात) मानूम हुई और पूछ-ताछ कराने पर उसने कहा-"मैं न बाह्मण हुं, न झालिय, न व क्य घोर न सूद्र ही। मुझे (किसी ने) जाति-धर्म नहीं दिया है, इसिक्य (मैं) कोंध से दूसरों को मारता हूं। यदि (मूजे) जानीय धर्म देने वाला कोई हो, तो (मैं) उसका कर्तव्य पालन करूना।" (राजा ने पूछा) "तुम्हें कुलधमं देनेवाला कौन हैं ?" (उसने कहा -) "मैं स्वयं खोज निकालुंगा।" स्वयन में गारको भाकाशवाणी करने पर, पहले छिपायी गयी पुस्तक (उसकी) मिली। उस (पुस्तक) को पढ़ा, तो (उसकी) उस (पुस्तक) पर बास्या हो गई और सोचा-"ऐ सा उपदेश (मझे) कीन देगा ?" फिर मार के आकाजवाणी करने पर स्वयं मामचर से (उसकी) घेंट हो गई मीर (उससे उकत पुस्तक की) जिला महण की। इतनें ही से (उसकी) मंत्र की सिद्धि

१--स्थित-स्मि-को-ञ =में बद्रत । तं० १४० ।

भी मिली और वह अपने १,००० अनुचरों के साथ पैखम्प नामक स्लेच्छों का ऋषि वन नया। मख नगर के पासवालें देश में जा, उनने बाह्यणों और कितियों को सिक्नाधर्म की देशना की, जिसके परिणासस्वरूप सेता और गुरुष्क राजाओं का वेश प्रादुर्भूत हुआ। यह उपदेशक प्रधों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्लेच्छ धर्म का आरम्भिक उद्भव इस प्रकार हुआ। आर्थ नामार्जुन द्वारा (बुद्ध) णासन संरक्षण काखीन १४वीं कथा (समाप्त)।

### (१६) (बुद्ध) शासन पर शत्रुओं का पहला आक्रमण और (उसका) पुनरुस्थान।

राजा अञ्चलन्त्र और जयचन्त्र (१९७० ई०) नामक दो (राजा) अपरान्तक देश में शासन करते थे, और (में) शक्तिशाली एवं विरत्न का गुरुकार करने के नाते सात चन्द्र नासक (राजाओं) में गिने जा है। जमनन्द्र का बेटा ने मचन्द्र, उसका बेटा फणिचन्द्र, उसका बेटा भंसचन्द्र (धौर) उसका बेटा सालवन्द्र अधिक गानितमाली नहीं थे, इसलिये सात चन्द्र या दशवन्द्र किसी में भी नहीं सिने जाते हैं। राजा ने मचन्द्र के द्वारा राज्य करने के अचिर में ही राजा के प्रोहित पृष्यमित्र नामक बाह्यण ने विद्रोह कर दिया और जब वह (परोहित) राज्य कर रहा था, उसकी रिश्तेदार एक बृद्धिया किसी कार्यवस नाजन्या गई। (वहां) पंटी की प्रावात में 'फटटय' की प्रावात हुई। शब्दविद प्राह्मणों ने (उसकी) परीक्षा की, वो 'वुट्ट विंकों के मस्तिष्क को पराजित करों' की मावाज थी। पहले तिब्बनी वर्णन के धनुसार ऐसा कहा जाता है कि : "देवों, नागों धौर ऋषियों द्वारा पुनित जिस्त के इस कें। के बजाने से दु:गीन विकों का मस्तिष्क गुष्क हो जाता है।" धंटी की गावान में हु गेमस् (=फट) होने का सर्व है अने क ट्कड़ों में खण्डित होना । भोटमाया में हु गेमस् (=फट) का यर्थ गुण्क बताना तो हास्यास्त्रद हैं। बाह्यण (कुन) का राजा पृथ्यमित्र ग्रादि तैथिकों ने चड़ाई कर, मध्यदेश से जालन्धर तक के प्रानेक विहासों की जला दिया। कुछ बहुसूत भिक्ष्मों का भी पध किया। प्रविकांश परदेश में भाग गये। पांच वर्ष पत्नात् उत्तर दिशा में उस (=पुष्पिमित्र) की मृत्यु हो गई। जैसा कि कहा गया है कि ५०० वर्ष बुद्धशासन का उत्यान और ५०० (वर्ष) पतन का समय है। नागार्जुन के मध्यदेश में जासन का संरक्षण करते (समय) धागम-शासन (का सुग वा) बौर मन्दिर-निर्माण घादि में वृद्धि होते जाने से उत्थान (का समय) या । नागार्जन के द्वारा दक्षिण-प्रदेश में जगत् हित करने के समय के लगभग म्ले ब्छ-बर्ग का आरम्भ हुआ। प्रतीत होता है कि (नागार्जुन के) श्री पर्वत पर निवास करते समय बाह्मण राजा पृथ्यमित्र वे (बीड्यमें को) जो वाति पहुंचाई वह स्पष्टतमा (बुद्धमासन के) पतन का आरम्भ हुमा था। तत्वरचात् राजा फणिचन्द्र मन्त्र में राज्य करता था। उस समय पूर्वी भंगल के प्रन्तर्गत गीड नामक (देश) में गौडवर्षन नामक राजा हुमा, जो महा भोगवाला सीर वड़ा प्रतापी था। उसने पिछले सभी विहारों का बीणोंद्वार किया (बीर)धर्म संस्वाव । का विकास किया । स्वविर सम्मृति ने शासन को बड़ा उपकार कर आवक विटक का विकास किया (तथा) मगध में ६० धार्मिक संस्वामों की स्वापना की। उस समय पश्चिम दिला के मुलतान के बागद नामक नगर में हल्लु नामक फारत का राजा हुया जो म्लेच्छों के उपरेष्टा का अनुवासी था। यह १,००,००० प्रव्य रखने वाला शनितशाली हुमा। कहा जाता है कि भारतवर्ष में स्लेज्हों का जन्म (इसी से) आरम्म हुआ। राजा अंसचन्द्र को जीवन के उत्तर (काल) में भीर सामजन्त्र के (जीवन) काम में, पूर्वदिवा में काणि बात नामक बाह्मण हुचा । (उन्तने) विछले सभी धार्मिक संस्वाधों को सादर-सत्कार किया । विजीयकर, भंगल के स्वनरखवा नामक नगर में ६४ धर्म-वाण की (का संस्न

किया) भीर प्रत्येक को बस-दस भर्म-श्रोताओं सहित भोजन दान किया (तवा) मामन का रुनक्दार किया। ये (घटनाएं) प्राचार्य नागा मूँन के श्री पर्वत पर निवास कर रे समय भीर उसके अविर काल में हुई। जासन पर जबू का प्रथम आक्रमण और (उसके) पुनक्दार की १६वीं कथा (समाप्त)।

#### (१७) आचार्य आयंदेव आदि कालीन कथाएं।

तव राजा मानवन्द्रमुख का पाविभाव हुया। वह बढा गक्तिगाली होने से दसवन्द्रों में गिना बाता है। (वह) पाप (प्रोर) पूज्य मिश्रित रूप से करता था। बुद्ध की बरम में नहीं जातें से (वह) सातबन्दी में नहीं माना जाता है। इस राजा की (जीवन) काल में थी नालन्दा में प्राचार्य बायदेव (२००६०—२२४ ६०) और ब्राचार्य नामाह्नय ने बासन का विपुत्त रूप से गरक्षण किया। तिब्ब श जनश्रति के अनुसार प्राचार्य प्रार्यदेव का जन्म सिहत-दीप के राजा के उद्यान में कमलगर्म से हुआ था। राजा ते अपने पुत के रून में (उनका) पालन-पोषण किया। प्रन्त में प्रांचार्य नागार्जन का शिष्यत्व गृहुण कर, याचार्य नागार्जुन के जीवनकाल में (इन्होंने) तीयिक इंदेर्जकाल का दमन किया। कुछ (लोगों) का कहना है कि इसके प्रतिरिक्त (ग्रागदेव ने ) सिद्धकर्णरिप सरीखे नागार्जुन के बीवनकाल में ही प्रकालनय जरीर को प्राप्त किया। तिब्बती में जो कोई बात सर्व-साबारन में प्रचलित हो तो वह बाहे गुढ़ हो या अगुड़ (लोग उसका विश्वास कर ले तें हैं तवा) धौर कोई सर्ववा सत्य की बात कहने पर भी (लोगों कें) कानों में अभिय लगती है और हत्य में अस्व (पैदा हो।। है। सच प्छिए, ो आवार्य चन्द्र-कीरित ने भी चनुः जनक की टीका में (प्रायं देव को) सिहलद्वीप का राजकुमार बताया है। षानंदेश के प्रामाणिक इतिहास में भी ऐसा ही उल्लंख किया गया है, अतः ऐसा ही वर्णन किया बायगा । सिहलदीन के पंचर्युग नामक राजा की एक सुसक्षण-सम्पन्न पुत हुआ। वहा होने पर (उने ) उपराज-पद पर वै ठाया गया। पर (वह) प्रवित्त होने को पश्चिक उत्मुक्त था । वह हे मदेव नामक उपाव्याय ने प्रविति और उपसम्बन्न हुवा । समस्त बिपिटक का जान हो बाने पर (वह) विनिन्न रेबों के मन्दिरों बौर स्नूपों के दर्जनार्थ लब्दुशीय की मोर खाता हुए। प्राचार्य नागार्जुंग का जब राजा उदयन के यहां छे अर्थी पर्वत जाने का समय हुया प्राय: उती सतय (उनसे) घेंट हुई। (इन्होंने) औ पर्वत पर बानावें (नागान्न) के नरणों में रड़, रसायन प्रादि की बने के सिद्धियां प्राप्त की । यह में (नामार्जन) ने (इन्हें) धासन सी सींप दिया। घाचार्य नागार्जन के निर्वाण के पश्चात (प्रार्थ-देव ने श्री पर्वत के) ग्रासपास के दक्षिण प्रदेशों में शिष्यों (को उपदेश) ग्रीर अवण-व्याक्यान वादि के बारा प्राणियों का हित सम्पादित किया । पर्वत देवता धौर बुझदेव बादि से साधन महण कर २४ विहारों का निर्नाण किया। यक्तिणी सुप्रगा की प्राधिक सहायता से (बाबार्व ने) उनत नभी (विहारों) में एक-एक महायान धर्मसंस्था स्थापित की। उस समय पूर्वदिशा के निलन के खों नामक नगर में प्रादर्भत द्देवकाल (नामक) बाह्मण देश-देश में जा, गास्ताचे ते द्वारा बीदवर्ष की परास्त कर, श्री नासन्दा में पहुंचा तो बौढों की णास्त्रार्व करने का साहस नहीं हमा ग्रीर ग्रावार्व गायदेव को ग्रावित करने के निये सन्देश निवकर महाकान की बिल (= प्रन्त का बना हुया) चढ़ाया। महा-काल की एक पाइतिक पावाण-मृति के बल-स्थल से एक काक निकल आया। उसकी गर्बन में (तन्दें त) पत बांब दिया गया और उसने उड़कर दक्षिण प्रदेश में जा, खाचार्व को (पत्र) सींगा। धानावें भी (उस द्वंबकाल के) दमन का समग जान, पद-पूग-द्रव्यां

५—कंड-मन्योगस-वंस्—पद-प्र्य-द्रव्य । बष्टिसिडियों में एक है, जिसकी सिडि प्राप्त कर मेंने पर बड़ी द्रुत गति से चना जा सकता है ।

के द्वारा इस क्रोर बा रहे थे। मार्ग में एक तैंचिक जाति की स्त्री को सिद्धि (प्राप्ति को) साधन के निये (एक) पण्डित किल के लेख की मानस्थकता हुई भौर (उसने बाजार्य का एक नेत्र) मांना तो (उन्होंने बचना एक नेत्र) दे दिया। (धौर फिर) एक प्रहर की प्रविध में नालन्दा पहुंचे । वहां तंबिक के समयेक भगिनी पण्डित, मुन्गा धौर खाँटक' का उपासक काकोल', विदाल' और तेलघट' के द्वारा वमन किया गया। चारों और मंत्रबद कर फटे- राने कपड़े खादि से बावें स्टित करने के बारण स्वयं महेश्वर (उस तैविक को) अन्त:करण में प्रवेश न कर सके। लम्बे करसे तक गास्तामं करने पर भी भावायं ने उसे शीन बार पराजित किया । वह मंत्र के बन वर आकास मार्ग से भागने का प्रयास करने लगा, तो आचार्य ने उसका संब प्रभावहीन किया भीर (उसे) धरनकड़ कर एक विहार में नवरबंद कर रखा। (विहार के भीतर सुर्रातत) पुस्तको को पढ़ने पर (उसने) उत मृत को देखा जिसमें (भगवान बुड ने) उसको भविष्यवाणी की थी। यह देखकर (यह) पहले (अपने वाराबुढ) जासन के प्रति किये गर्वे प्र-कृत्य पर पष्टताने लगा। बुढ के प्रति (उसे) प्रत्यधिक अडा उत्सन्न हुई सीर प्रवजित हो, सन्दिर में ही विधिटकवारी वन गया । तब बाचार्व आमेंदेव मालन्दा में भी बीर्धकाल तक रहे । अन्त में किर दक्षिण-प्रवेश जा, प्राणियों का विपूत दयकार किया और कांची के पास रंगनाय में राहतबद्ध की लासन सींप, निवीच प्राप्त हर्।

प्राक्षार्य आतंद्रेय के समकालीन आजार्य नागाल्लय को विज्ञण-प्रदेश में नागी ने आगंदित किया। इनका मीतिक नाय तथानतनर्भ हैं। (थे) तागलोक में नात बार गये। अने क महायान सूझो की व्याख्या की और जिल्लान (वादी) माध्यिमिक का थोब - नहुत प्रचार किया। तिव्यक्षी में अनुदित जिकायर (ति भी इन्हों प्राचार्य की इति हैं। विज्ञ बकर इन्होंने गर्मस्तृति नामक जास्त्र का भी प्रणयन किया। उस समय विभाग-प्रदेश के विधाननर आदि प्रायः (प्रदेशों) में तवासतगर्मस्त्र की गाया का नगर की बच्चे - बच्चे ति तक गायन करनी थी। जासन का इतना विकास करने के बाद प्रनः दीवेकाल तक नासन्या के प्रणासक रहें। में धालार्य भी नागार्जुन के जिल्ला थें। जिर पूर्वी संगत देश के दो बज्जुर्ग बाह्यण दस्त्रति के एक बेटा या। (वें) गरीब वें। धालार्य नामार्जुन के इत्य बहुत से स्वणं वाल करने पर (वें सावार्य के प्रति) अत्यक्षित कहा करने लगे घोर तीनों से स्वणं वाल करने पर (वें सावार्य के प्रति) अत्यक्षित कहा करने लगे घोर तीनों

१-सिड-मो-गण्डित ।

२—मे-बो।

३--थोद-ले-कोर ।

४-द्गे-व्स्त्रेन-छो-छ-मेद-प।

५—मिन ।

६—मर-नग-गि-बुम-म।

७ - म्बू-मृत्य-ल-बहरोव-प = विकासक्तृति । त० ४६।

(उनके) शिष्य बन नये । पुत्र ने प्राचार्य का उपस्थाक (= सेवक) बन रस रामार्यानक की सिद्धि भी प्राप्त की । प्रवनित हो, जिपिटक का पण्डित बना और वह भाचार्य नागबोधि कह नामा । इन्होंने धानार्य नागार्जुन के जीवन पर्यन्त उनकी सेवा की । (नागार्जुन के) निधन के बाद (उन्होंने) औ पर्वत के किसी स्वान में एक गहरी गुका के रह, एकाध (नित्त) से ब्यान-मानना की सौर १२ वर्ष में (उन्हें) महामुद्रा परमसिंडि प्राप्त हुई। (बहु अपनी) श्राम् सूर्य-बन्द्र के समान (दीर्यकाल तक कायम रखने हुए) उसी स्थान में निवास करते रहें। (उनके) दो नाम हूं-नामबोधि थौर नामबुद्धि। फिर सिद्ध शिक्कर नामक प्रादुर्भुत हुए। जब प्राचार्य नागार्जुन १,००० प्रमुचरों के साथ उत्तर दिका के उबीरिगिरि में प्रवास कर रहे थें, तो (उनके) एक मंदवृद्धिवाला क्षिष्य (या जी) धनेक दिनों में भी एक बलोक तक कण्डस्य न कर सकता या। (आचार्य ने) अयंग कें कप में (उसे अपने) सिर पर सौंग निकले हुए की भावना करने की कहा धौर उसने भावता की वो भावता की प्रति तोषता से तत्काल (उसने ) स्पर्श (प्रीर ) दृष्टि (ज्ञान) का निनित्त सिंद कर अननी बैंटनें की गुफा से सींग घटकने लगे। तब प्राचार्य ने (उसे) वीक्णबुद्धिवासा बान, फिर सोंग के नुप्त होने की भावना करायी ती नृप्त हो गये। (भाषायं ने) उसकी निष्यसक्तम के कुछ मेद की देशना कर भावना करायी नी उसने अचिर ने ही महामुद्रा की सिद्धि प्राप्त की। तब बाचार्य ने अपने अनुचरों के साथ छः माह तक पारास्तापन की नाधना की। साधना पूरी होने पर (आवार्य ने) प्रति शिष्य की रासाननिक गीलियां विनृत कीं, नो उक्त (शिष्य) गुटिका को सिर नवाकर, यन-तत पांक कर बजने बना। आंबार्य ने कारण पूछा तो (असने) कहा "मुझे इसकी चावश्यकता नहीं हैं। यदि बाबार्य को ऐसी (गोवियों) की बावश्यकता है सी पानों में जल भरवालें की शैयारी करें। वहां १,००० वहें वहें मदवालों में पानी भरवाकर उस अंगल में रखें गये। उसी के मूत्र की एक-एक बूंद उन वर्ननों में डाली जाने पर वे सब रसामन बन गर्य। बाचार्य नामार्जन ने उन सब को उस पवंत के एक भाग में किसी बुर्गम गुफा में छिया कर रखा (बीर इन स्तायनों से) माबी प्राणियों का हित करने के लिये प्रणिवान किया । उस मंदब्दिवाले सिद्ध को जिल्लुप कहलाया । यद्यपि निश्चय हैं कि महान बाचार्य गारुयमित्र (=१० ई०) भी बाचार्य नागार्जुन में शिष्य में ; पर (इसका कोई) वृत्तान्त देखने-सुनने में नहीं आया है। महासिख बावरि का उल्लेख रत्नाकरजोपमं कवा में किया वा चुका है। नागाजू न पिता-पुतः (=नागाजू न मौर बायदेव) के विजय कहनाने वालें सिद्ध मार्तन का प्राद्भीव भी उस समय नहीं हुमा या; बाब में उनके दर्शन हुए। यात्रार्य पार्य देव ग्रादि कालीन १७वीं कवा (समान्त) ।

## (१८) जाचार्य मातृचेट आदिकालीन कथाएं।

तस्प्रभात् राजा चन्द्रगृष्त कापूज बिन्दुसार नामक राजा का प्राद्ध्यांत गोडदेश में हुया, (जिसले) ३५ दर्ध राज्य किया। आचार्य चाणक्य नामक बाह्यण ने महाकोश वमान्तक की साधना की और (जब) दर्शन मिले, तो (बह्) विद्यायंत में पत्यन्त प्रभावणाली बन गया। (उसने) नगभग १६ महानगरों के राजाओं और मिलियों का प्रभावणानी बन विद्या। उसने बाद राजा ने युद्ध किया और पूर्व-पश्चिम (तथा) वाह्य समुद्र

१--वॉनन्-रिन=निव्यक्षकन=सम्पन्नकम्।

२--बो-बो-वेन-नो-व्शिन-ज-न्बोद = महाकोख यमान्तक। त० ६०।

पर्यन्त चासन किया। उस बाह्मण ने मारण-क्षर्य के द्वारा सगमग ३,००० व्यक्तियों का वध किया (बार) उच्चाटन से १०,००० मनुष्यों को पागन बनाया। उसी प्रकार मोहन, बिद्धेपण, स्तम्भन, निर्वाककरण इत्यादि द्वारा धनेक व्यक्तियों का धनिष्ट किया । इस पाप से (वह) गरीर के ट्रकड़ें-ट्रकड़े फटनें के रोग ने मरकर नरक में उत्पन्न हुआ। राजा ने उस समय क्सूनपुर में क्सूमालंकत नामक विहार बनवाया जिसमें रह, महाजाये मातुचेट ने महायान (ग्रीर हीनयान का विपूल प्रचार किया। ग्राचार्य मानुचेट के जीवन के उत्तरार्ध (काल) में किन्दशार के भाई के लड़के राजा थी चन्द्र ने राज्य किया। (इसने) प्रापी बलोकिन बनर का एक मन्दिर बनवापा जिसमें २,००० महायानी भिनुषों के जीवननिवाह की व्यवस्था को । श्री नालन्दा के पीठस्थिवर राहुल भद्र थे । वहां १४ गंधकृदियों का निर्माण कराया (भीर) साब ही १४ भिन्न-भिन्न धर्म-संस्थाओं की स्थापना की । राजा श्रीचन्द्र के राज्य करते अने क वर्ष बीतने पर पश्चिम टिलि मौर यालवा देशों में एक युवक राजा कतिक को सिहासन पर बैठाया गया और २८ बहुमूल्य की बानों के बाविष्कृत होने से (वह) महान वैभवतानी बना। चार दिशामों में एक-एक विहार का निर्माण कराया और महायान (तया) हीनवान के ३०,००० विस्पूर्वी का नित्य सत्कार करता था। इसलिये राजा कनिष्क धौर कनिक (को) भिन्न-भिन्न सम्भाना नाहिए। प्राचायै मानुनेट (उनपँक्त) पाद्मण ददनैकान ही हैं (जिसके बारे में) कपर कुछ कहा नवा है। गुर, प्रश्ववीय पानवेट, पिन्वेट, ददवेकाल, धार्मिकसुमृति भीर मतिचित (वे संज्ञाएं) पर्याय नाम है। जोने नगर में एक लेठ के प० वेटियां थीं। वे सभी गरनायन्न, पंचतील में प्रतिष्ठित और (ति) रतन की यूजा करने वाली थीं। उनका भिन्न-भिन्न देशों को महाजनों से ब्याह कर दिया गया। कनिष्ठ वेटी का विवाह (किसी) महामोगवाले संघग्ह व नामक बाह्मण से कर दिया गया। किसी समय (उसे) एक पुत्र उत्पन्न हुआ (जिसका) नाम काल रखा गया। वह समस्त वेद ग्रीर बंदांग में निष्णात हो गया घोर माता-पिता का बढ़ा बादर करने के ना । मात्वेट घोर पित्वेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंत्र-नंत्र और तर्क में प्रवीण होने के बाद महे स्वर ने (उसे) सावान दर्मन दिये । तब (उसने) शास्त्रार्थ के गर्वपूर्वक घोडिविया, गीड, तिरहत, कामरूप इत्यादि देशों में बौदों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। किसी को बैधिक में परिणत करना, किसी की अबित छीन लेना घौर किसी से तैंबिकों को प्रणाम कराना इत्यादि (से उसने बौदों का) प्रपत्तान किया। (उसकी) मां ने विचारा-"यदि यह नालन्या नाय, तो (वहां) तर्क प्राव, मंत्रसिद्ध लोग (इसकों) विनीत कर (बौद्ध) धर्म में दीक्षित करेंचे।" (यह) सीच (माने) कहा-"अन्य देशों के बौद्धों (की संख्या) अञ्चकण के रोवें के बराबर (हैं भौर) मनध के बौद्ध प्रश्व के शरीर के सनान (हैं)। (अत:,) जबतक (तुम) मगध के बौद्धों को जास्त्रार्थ में विजित नहीं करोगे तबतक (तुम्हें) णास्त्रायं की क्याति नहीं विलेगी।" (उसके) मनध की गावा से लेकर प्रवजित होने तक का (वृत्तान्त) पूर्ववन् (हैं)। वहां जब (वह) पिटकदारी स्वविर हो गया, स्वप्न में मार्था (तारा) ने व्याकरण किया और यह कह कर भेरित किया-"तुम बुद्ध की

<sup>9-</sup>बु-स्तोत के प्रतृतार भी प्रविधान का दृतरा नाम मा विट पा। (History of Buddhism by Bu-ston, p. 130)

२--द्कोन-म्छोन-ग्तुम=तिरत्न । बृद्धरत्न, धर्नरत्न सौर संघरत्न ।

३--रिग-प्रोद-यन-नग=वेदांग । वेदांग छै: है--निजा, कल, व्याकरन, निवन्त , छन्द्रभास्त्र भीर ज्योतिष ।

बनेक स्नुतियों की रचना करो (ताकि) पहले (बौद्ध) धर्म के प्रति किये गये पान-कमें के बावरण की मुद्धि हो जाय।" (उसने पाप) दें जना के जिने स्नुत्व की स्नुति की रचना की। कहा जाता है कि (उन्होंने) और भी बुद्ध की (एक) सी स्नुतियों की रचना की । स्तुतियों में खेंड्ड शतपंचाशतक है । जिस समय मानुबीट बुद्धशासन में प्रविष्ट हुआ उस समय चार दिशाओं के चिहारों में नीर्थंकर धीर बाह्मण बारी संख्या में प्रवितत हुए। बाह्मणों में सर्ववें के द दर्वकाल ने भी अपने सिद्धान्त की गर्ने ध्मा की तरह फॅक बुद्धशासन में प्रवेश किया है, तो निश्चय ही यह बौद्धधर्म भारत्वे जनक है। यह कह थी नालन्दा में ही १००० से यधिक बाह्यण प्रवित्त हुए और उतनी (ही संख्या में) वीर्षेकर भी । यह साचार्व (= प्रश्वक्षीय) महापुष्यवान होने से (जब) प्रतिबिन नगर में मिक्षाटन करने जाते थे, तो (उन्हें) प्रचुर (माला में) भोजन प्राप्त होते थे घौर (इससे) २५० ध्यानियों (साधक) बीर २५० पाठकों (कुल) ५०० जिलुकों का पोषण करते थे। इन प्राचार्य द्वारा रिवत स्तृतियों की उतनी ही प्रतिष्ठा है जितनी बुद्धववन की । क्योंकि स्वयं जिन ने स्नृति की रचना करने का व्याकरण किया था। उनके द्वारा रचित सभी स्तुतियों का सब दें जों में प्रचार है। नायक और विद्यक भी (इसका) पाठ करने में, इसानिये सभी व नवासी बृद्ध के प्रति प्रनायास श्रष्ठा करते थे । भाद स्तुतियों (की रचना) से (बुद्ध) जासन के विकास में बड़ा योगदान मिला। जीवन के उत्तरकाल में (बब) राजा कतिक ने खाबार्य को निसंत्रण देने के लिये दूत भेजा, को (आवार्य अस्त्रपांच) प्रतितृद्ध होने के कारण जाने में धनका हुए बीर सन्दे न-धन द्वारा राजा को (बौद्ध) धर्म में प्रतिष्ठित किया। बाचार्य ने ज्ञान प्रिय नामक प्रपने जिल्ला (को) उन्त राजा को धर्मीवदेश करने के लिये भेजा। (धानार्य धव्यशेष ने) केवल सूत्र घादि पुस्तकों में निचमान (कथाक्रों) की प्रपेक्षा न कर उपाध्यायों घीर धाचायों के श्रुति-परम्परागत दस जातकों (को) दस धारमिताधी से मिल।कर रचने की इच्छा की भीर व्यव ३४ मर्ग समाप्त हुए तो (उनका) देहाबसान हो गया। किसी-किसी इतिहास में उल्लेख प्राप्त होता है कि (ग्रव्यक्षीय ने सोचा-"यदि) बोधिसत्व (भगवान बुद्ध) ने (अपना) करीर (भूखी) बाधिन को उत्सर्ग किया था, तो में भी कर संकता हूं।" (फिर उन्होंने ) विचारा कि—"वमा (यह) दश्कर किमा नो नहीं है ?" धीर किसी समय (उन्होंने) ऐसी हाँ (एक) प्रमुता, भूखी व्याज्ञी को देखा (बीर प्रमुता) गरीर वान करने समें तो (उन्हें ) कुछ बसाइस ह्या। इसके कारण बुद्ध के प्रति घीर प्रधिक श्रद्धा उत्पन्न हो. ७० (म्लोकों का) प्रणिधान यपने खन से लिखा और बाधों को पहले जून पिलाकर कुछ-कुछ पुष्ट हुए, तो प्रमना गरीर उत्सर्ग कर दिया । कुछ (लोगों) का कहना है कि इस प्रकार का (साहसपूर्ण) कार्यकरने वाले आचार्य परहित स्वरकान्तार का आविर्माव साचार्य मान्चेट के बाद हुआ। (धावधीय ने) प्रजापारिमता सप्टसाहस्किका आदि स्रोर भी खनेक जास्वीं का प्रणयन किया। (वे) महायानी (धीर) हीनयानी सभी भिक्कों की समानरूप से उपकार करने थे। केवल महायान क ही पक्षपात नहीं करते थे। इसलिये आवम भी (उनके प्रति) बड़ी अड़ा रखने में । (इस प्रकार ग्राचार्य प्रक्रमीय) बोदों के प्रति निरुपक्ष व्यक्ति हो जाने के कारण (उनकी) बढ़ी ब्याति हुई।

१--व्स्डगत्-गर-होत्-य-त-व्स्ड-गत्-वहि-व्स्नोत-य=सनुत्व की सनुति।

२--ब्सोद-प-बृग्य-ज्इ-ब्बु-प=शतपंचाशतक स्तृति ।

३--फर-फ्यन-व्यु = दसपारिमताएं। दान, श्रील, शान्ति, वीपै, श्यान, प्रश्नाः चपाय, प्रणिधान, वन घीर ज्ञानपारिमता।

सानामें राहुलभद्र, जाति के णूब होने पर भी का (बान), सम्मोग (जाती) धौर ए स्वबंत्तम्पन्न होने से नालका में अविवित हुए। जिपिटकधारी निज वनने पर सानामें सामेंदेव के चरण-कमलों में रह, महत्त्व का ज्ञान प्राप्त किया। नालका में रह (े तम्प) वड़ापाल धाकान की धोर करते ही उत्तम-बाद्य में भर जाता था। इस रोति से सनेक मिलुधों को मोजन दान किया। अंत में चिङ्गकोट देज में बुद्ध धीनताम के दर्जन था, सुवावती की धोर धिनमुख कर (उनका) देहादसान हुआ। इसका वृत्तान्त तारा के वर्णन में कहा जा जुका है। सावाय मात्वेट धादि कालीन १०वीं कमा (समाप्त)।

## (१९) सद्धमं पर शत्रु का दूसरा आक्रमण और (उसका) पुनक्छार।

तत्परवान् पूर्व विशा में राजा श्रीचन्द्र के पुत्र धर्मवन्द्र का प्रायुभीव हुया । इसने भी वृद्धशासन का बड़ा सत्कार किया। उसके मंत्री वास्नेश नामक प्राह्मण वृद्धशासन के प्रीत प्रभिन्नद्वा रखता (था)। (उसको) पार्य प्रवनोकितंत्रवर के दर्शन प्राप्त हुए। उसने नागों से विविध औषधियां ग्रहण कर, अपरांतक देश में सब संक्रमक रोगों का उन्मूलन किया। देश के सभी ऋणियों को तीन बार (उऋण कर सबको) समान बनाया। उस समय काश्मीर में राजा पुरुष्क नामक एक धार्मिक महाराज का प्रादुवाँच हुआ (जी) १०० वष की बाब (तक) रहा । धर्मचन्द्र के शासनकाल में म्ल्यान देश तथा लहीर का राजा बन्धेरा भी कहनाता या खनिममन्त नामक एक कारसी राजा था। उसके साम राजा धर्मचन्द्र का कभी लड़ाई-सगदा होता (वा धीर) की समझौता होता था। एक बार समजीता हो गया था घीर घाषस में दतकर्म लान-सत्कार में नालच रखने वाले कुछ चिशुओं ने किया। फारसा राजा मध्यदें जीय राजा को अस्य धीर बहुनूल्य (चीनें) उपहार में भेजा करता या। दूसरा (राजा) गज भौर विजेष प्रकार के रेशमी कपड़े फारसी (राजा) को भेजता था। एक बार जब अपरान्तक के राजा धर्मबन्द्र ने एक बहुमूल्य रेशमी कवड़े की पोशाक फारसा राजा के पास बेजी तो संजीनवल (पोशाक के) वशस्यल पर प्रकित वृद्धीरेखा में एक पद-चित्र सी रेखा के पड़ने से (फारसी राजा को) सन्देह हुआ कि कहीं जाद-टोना तो नहीं कर दिया है। फिर एक बार (राजा ने ) उपहार में फल में बना चाहा, ो किसी ब्राह्मण द्वारा वृक्षकाल पर प्रेकित प्रनेक मज-चक जो बूग में रखें थे हवा से उड़कर नह खुले हुए केली में जा गिरे। इन फर्नी को पूत से भरी पेंटिका में बन्द कर फारसी राजा के पास भेजा। किसी समय फर्ली के सन्दर से मंत्रचक निकले तो (फारसी राज ने) मोचा कि निल्वय ही जाद-टोना किया है और नुक्क मेंना से सारे मनबदेश को नष्ट कराया। अने क बिहारी को विरुवस्त करावा। श्रीनालन्दा को भी भारी क्षति हुई। प्रवृद्धितगण मी दूर निकल भागे । तत्पत्रचान् असंचन्द्र का देहान्त हुआ भीर उसके एक पीता का राज्यागीहण हुमा; परन्तु तुरुकों का गुलाम होने के कारण (उसके हाथ में) प्रश्चिकार नहीं था। धर्मचन्द्र के गामा का नामक लड़का बुद्धपदा वाराणसी का एक राजा मा। उसने कुछ सूबवादी धाचार्यों को चीन भेजा तो चीन के राजा ने प्रत्युपकार में १०० व्यक्तियाँ के (दोने नायक) सुवर्ण के बोल खादि 9,००० व्यक्तियाँ द्वारा नादे हुए बहुमूल्य सामान राजा बुद्धपक्ष के पास भेजा। तब (उसने) उन धनों से पश्चिम धीर मध्य (देश) के प्रमुख-प्रमुख राजाधों को प्रसन्न कर कारखी राजा घर बढ़ाई कर दी धीर राजा खुनिसमप्त म्रादि प्रधिकांग फारसी बीरों को तलवारके बाट उतार दिया । अपरानाक और पश्चिम के यधिकांश राज्यों पर राजा बुद्धपक्ष ने जामन किया । उसने पिछले सभी मन्दिरों का जीणोंद्वार किया (और) संघों को प्रामंद्रित किया। श्री नालन्दा में दर्व धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी (जिनमें) स्वयं राजा ने ७१ (धार्मिक संस्थाओं की

स्थापना की)। योष रानी धीर मंत्री ने स्थापित की। उस समय मंजूबी के साम्रात दर्शन पाने वाले एक बाद के मतिचित्र भी पादुर्न्त हुए वो राजपृथ वन गये थे। (भिन्तु) मंत्रों का सत्कार राजगहन में होता था धीर नीचे कर की द्वारणाना के बाहर नोजन दान दिये बाते थे। इस बकार (उसने बुद्ध) नामन का भन्नी नांति पुनरदार किया। सद्धमें पर शब्द का द्वितीय धाक्रवण और (उसके) पुनरत्वान का १६वा परिक्टेंद (समान्त)।

## (२०) सद्धमं पर शत्रु का तृतीय आक्रमण और उसका पुनरुद्धार।

तब दक्षिण दिशा के कृष्णराज देश में ब्राचार्य मालिक वृद्धि नामक प्रजापारिमता के एक उपदेशक हुए। उन्होंने मध्यदेश में लगभग २१ विशाल धार्मिक संस्थाएँ स्थापित कों घोर १,००० मृतिमान चैत्यों का निर्माण किया। लगभग २० वर्षों तक प्रज्ञापारिमता का विकास किया। धन्त में तुरुष्क के बाकू ने (उनकी) हत्या कर दी। (प्राचार्य का) नह त्य के रूप में वहने तथा। पेट से निकार धनेक फलों से यन्तरिका भर गया। उसी देश में धानार्थ मुदितभद्र का प्रादर्भीय हुआ जो हजारों सूत्रों से कष्ठासंकृत, **9२ पुतनुषों में स्थित योर लब्बानत्याद धर्मजान्ति के वे।** उन्होंने मी पिछले समी बीर्ण-शीर्ण स्तूपीं का पुनिनर्माण किया। (उनके बारो बोर उन्हें)दश-दस नए स्तूपीं से घेरवाया। सभी बाह्मणों और नृह्यतियों को श्रद्धा में स्वापित किया। वहां मध्यदेश में सनेक असंयत प्रवितित थे। जो दांच का प्रतिकार करने की हिच रखते से (वे उनका) प्रतिकार करते (बीर) जो स्वीकार नहीं करते थे (उनका) निष्क्रमण कर देते में। इस कारण उन संगी ने उन निक्षवर के प्रति हैय कर (उनकी) अगुप्ता की। इससे उदासी हो, (मुदितमद्र ने) बार्व समन्त गद्र से प्रार्थना की तो (धार्य ने) साक्षात् दर्शन वियो । (उन्होंने बार्य में) जिनती की-"मूले जहां प्राणियों का हित हो वहीं से चलें।" (बाबे ने अपने) वस्त पकड़ने को कहा (बीर) पकड़ते ही कंसदेश में था पहुंचे, जहां (वे) वर्षों तक बगत् का हित सम्मादित करने के बाद निर्वाण को पहुँच गर्ये। इस प्रकार लनभग ४० वर्षी तक धर्म का विज्ल प्रचार होता रहा। श्री नालन्दा में कड़दाराड नामक एक राज मंजी ने एक मन्दिर बतवाया जिसके प्रतिष्ठानं के घवसर पर सभी लोगों के लिये महोत्सव मनाया गया। दो तेथिक मतावलम्बी भिखारी भीव गांगने के लिये बागे, तो कर आमगेरों में (उन दोनों पर) धोवन फेंका (धौर) क्याट के बीच में चांपकर प्रचंड कृत्ती से नीचवाया। इससे वे दोनों ब्रागरवृता हो गर्वे और एक ने जीविका जुटाई तथा इसरे ने मूर्य की नाधना की। गहरे गहडे में प्रविच्ट हो, १ वर्षों तक सावना करने पर भी निद्धि नहीं मिलने से (जब उसने ) बाहर निकल प्राने का प्रवास किया, तो (उसका) मित्र बोला-

"बबा तुमने मंत्र की सिद्धि प्राप्त की?" "नहीं।"

सर्वेत भीषण दुषिक पड़ रहा या तो मैंने इतनी कठिनाइयों से (तुन्हारी) जीविका का प्रवंध किया। अतः जब भी तुम बिना मंत्र की सिद्धि मिले बाहर निकलोगे तो (तुम्हारा) सर जड़ ते उड़ा दूंगा।

१—स्वा म्-पहि-योत-तन-बन्-प्रि.स् ⇒डादन धृतन्ता। पालि साहित्व के अनुसार १३ धृतान है। विमुद्धिमान, पहला भाग, पृ० ६०।

२-यह सन्भवतः कुटुटनिड का अपसंग मानुम होता है।

यह कह (उसने) तीका छूरी उठायी, तो हर के मारे तीन वर्ष और उत्तने साम मा की। इस प्रकार १२ साल में (उसकी) सिद्धि मिली। उसने प्रानिहोत यह का प्रमुख्धान किया भीर होमीय भरम को अनिमंत्रित कर (विहारों पर) फेंकने ही ध्रामि स्वप्रज्वनित हो उठी। फनतः बोह्यें की =४ वामिक संस्थाएं जल (कर राख हो) गहै। विशेष कर थी नानन्दा के धर्मनंत्र—रालवागर, रालोदीव (ग्रीर) रालकरण्ड नामक तीन बड़े-बड़े देवालय जल (कर भस्म हो) गये जिनमें महावान पिटक की सभी पुस्तकें मुरीवात थीं। उस समय रत्नदिध नामक (एक) नौ-मंत्रिले विहार के जगरी मंजिल में (रखी गर्प) कुछ पुस्तकों से काफी जल-धारा प्रवाहित होने से धरिन का भामन हमा। जहां तक जल-धारा का फैनान था नहां तक की पुस्तके नहीं जलीं। पीछं उन पुस्तकों को उठाकर देखा तो (कुछ लोगों ने) उन्हें पंच वर्ग माध्यान्तर तंत्र बताया भीर कुछ ने केवल गुह्म समाज। जो हो, (वे) धनुतर-तंत्र वर्ग (के प्रेय) हैं। उनमें न हासमान की विश्वमानता तो निविवाद है। धौर-धौर देशों में घी धनेक विहारों को जला दिया गया। वे दो तीर्थं कर राजदण्ड के भय से उत्तर दिला के हसाम नामक देश की भाष गर्वे ; लेकिन पाप-कर्म के प्रभाव से देह में अपने-धाम धाग लगकर मर गर्व । तत्परवात् देश-देश के सनेक बहुव्युत सिशु इकट्टे हुए। (उनके) हदर्यनम और पुस्तकस्थित सभी (बृद्धवचनों) को लिपिबद्ध किया (गवा)। राजा बृद्धपन, बाह्मण मंकु, बाह्मण वहस्पति और मनेक अदान गहनित्यों ने जले हुए मन्दिरों का जीगोदार किया। पहले मनध्यलोक में उदमत महायान विद्यक्त, विद्यकों में (स), (जो) १५ भागों में विभक्त थे, दो-दो भागों की पिछते सदमें के प्रवन और दिलींग महायाँ ने वितष्ट कर दिया था। एक भाग विना जब के सति पहुंचाये भी नष्ट हो गया। बोब २ मान धन्निकाण्ड के कारण नाट हो गये, इसनिये वर्तमान (काल में) एक ही भाग रह गया। एक सहस्र बार्व रत्नकृट में से ४९ जैव रह गये। इसी प्रकार स्रवतंसक १,००० परिच्छेद में से ३= रह गये। महासंनियातान् १,००० खण्डों में से ६ खंड रह गये। लंबावतार के तथागतगर्भ का एक ही परिच्छेद रह गया। सद्धर्म पर गावु का तोसरा प्रहार और (उसका) पुनक्तवान के समय की २०वीं कवा (समाप्त)।

# (२१) राजा बुद्धपक्ष की अंतिम कृति और राजा कर्मवन्द्रकालीन क्याएं।

तब राजा बुद्धपत के जीवन के उत्तराई कान में पूर्विद्या के घोडिविश देश के महासागर के एक समीपस्य पर्वत के शिवार पर रलगिरि नागक विहार बनवाया (गया)। महायान (धोर) होनवान के समय (बुद्ध) वननों धोर जाल्जों की तीन बार रलना करावार उन्हें (इस बिहार में) प्रतिष्ठित कराया गया। धाठ महान् धार्मिक संस्वाएं (स्वाणित कर) धौर ५०० सिक्षुप्रों की सभा हुई। भंगन के निकट समुद्रतटवर्ती एक पर्वत पर देविगिरि नामक विहार बनवाया गया. (ओ) रलगिरि से मिनता-जूनता था। मन्दिर का निवाण मंत्री ने कराया: अववनों की रवना बाह्यण संकु ने करायी: सभी पूजा-परिकारों का प्रबंध बाह्यण वृहस्ति ने किया (धौर) धार्मिक संस्थायों तथा संधी की सीविका का प्रबंध राजी ने किया।

१—भी समलानन्द घोष के अनुसार सम्बिक्षण्य से अधकते हुए कोयले उठाकर बौद्ध मन्दिरों में छेंके सादि (नालन्दा पु॰ १६)।

बाह्मण शंकु-मगध धीर मंगल के बीन के पूज्यबंन नामक देश में सारी नामक बाह्मण रहता था। (वह अवने ) गात चने रे भाइपों के साथ महाभोग (विलास में रत) रहता था। उसने महेन्वर की विद्या की साधना कर किसी स्वानीय (दिव्य) नाग का दमन करना जुरू कर दिया, तो (नाग) दिनीत नहीं हमा। (फलत:) बाह्मण दम्पति की सभी सालों बचेरे बाइयों के साथ सपेदंश से मृत्यु हो गई। उस बाह्मण का बेटा मंत्रु है और नुटम्बों ने (उसे) प्यार से (पोसा)। घर को सधी कीउरी में धनेक नेवले बांध, घर के बाहर जैन नामक सर्प-मक्षी प्राणियों को बांध (कर धौर) घर की छत पर धनेक मोर रख कर (उस बालक को सर्प से) बचाते थे। धीर नाग दमन के मंत्र तथा द्रथ्यों की खोज करने का प्रयत्न करने लगे। तब किसी समय नागों ने प्राकार गंभीर फफकार किया तो मोर चीक कर भाग गये। जोरों की आधी छोड़ने से शैन नामक पाणी बिल में बुस गर्म। वहां एक पतने से सर्प के मकान के छोर पर (से) चड़ कर गीतर प्रक्रिप्ट हो, शंकू को इसमें से (वह) मर गया। शव (बाहर) निकानते समय उसकी पत्नी (की) शब की ले बाकर, बेहें में रख, शंगा के बीच में ले जा, इसकी जीवित कर मफने वाला कीन होगा ? ऐसा कहने लग । यह कहते हुये तीन दिन बीत गये। तीन दिनों के बीच बरवाहों ने (उसका) मखील उड़ाया। एक बार किसी स्त्री ने धाकर, जल को धानिमंत्रित कर, उस (मृत) नरीर को स्नान कराया, फलतः (वह) पुनकन्त्रीवित हो उठा। तब गांव में धावार (उन्होंने) हाल पूछा, लो (लोगों ने) बताया कि ब्राह्मण गंक (का) देहान्त हुए सात दिन बीत गर्व हैं, (बोर) घर के सामानों (से) बाह्यणों की बाराधना हो रही है। वहां (वे जब) घर पहुंचे, तो (घर वालों ने) मावा समझ बार कुछ समय के लिये (उनपर) विश्वास नहीं किया। बाद में विश्वास होने से, (उन्हें) बड़ी खन्नी हुई। तब वह (-बाह्मण शंकु) नाग दमन की विद्या की खोज में ही लगा रहा। एक बार कृषि कर्म करने वाली किसी स्त्री में एक मंत्र का उच्चारण किया, तो प्रजात दिशा से एक नर्प ने प्राकर इस भौरत के बच्ने के पाव में मंह से स्पर्ण किया विसंत कुछ समय के लिये (वह बच्चा) मतक सा पड़ा रहा। लेकिन कृषिकर्मी के समाप्त होने पर एक मर्प के आकर उँम नन्हें बच्चे के पैर में इंसते ही (बहु) पुनरुज्जीवित हो उठा। उसे बाकिनी जान, अननं चरवों में प्रणाम किया (बीर) विद्या सिखाने की प्रार्थना की. तो (बाकिनी ने कहा) "तुम विद्यामंत्र के (योग्य) पात नहीं हो और (नाथ ही) समय-द्रव्य भी दुलेंभ हैं।" यह कह इनकार कर दिया। (उसके) पूनः साम्रह अनुरोध करने थर (डाकिनी ने) स्वीकार किया। वहां समय-द्रव्य (में) बिल्कुल काले (रंग की) कृतिया के दूध की बनी हुई बाठ अंजिल खीर की धावश्यकता पड़ी (धीर इसकी) खीज करके (उसने) मंत पूछा। जसने बहुत मंत्र जपकर णंकु को पिलाया। छः संजानियों में (जसका) पेट घर प्रमा धौर (बहु) उससे अधिक यी नहीं मका, तो (शकिनी ने कहा: "तुन) वह नहीं पीधोने, तो सर्प पहले ही तुम्हें मार बालेगा, उसके बाद बहुत लोगों की जान भी ले लेगा" कह, तरा-समकाकर हठपूर्वक पिलाने पर पुनः एक धंवालि पी। शेष एक धंवालि किसी प्रकार नहीं यो सका। तब बाकिनी बोली: "क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि तुम (बोग्य) पाल नहीं हो? धव तुम सात (भिन्त-चिन्न) जाति के नागों का

१—दम-छिग-गि-वंस् = समय-द्रव्य । लांतिकलोग श्रामिक उपयोग के लिये भपने साम को उपकरण रखते हैं उसे समय-द्रव्य या समय-वस्तु कहते हैं ।
 २—सपौ के भाठ कुल में से सात—जेय, कंबल, ककाँटक, पद्म, सहापद्म, शंख भौर कुलिक।

वसन कर पाधीन और (उन पर) यसेंच्छ (अपना) प्राव्यिक्त जमा संकीते, लेकिन बासूकी आति पर नहीं। किमी समय वासुकी जाति के सर्व के इंतने ने (तुम्हारी) मृत्यु होगी।" तब वह बाह्यण अत्यन्त प्रमावणाली और महाऋदिमान बन, नागी सि मनने) दास की तरह सेवा कराता (बा झौर उनते) हर तरह के हिताहित कार्य कराने में समर्थ बन गया। वह प्रतिदिन अनेक बाह्यणों से शास्त्र-गठन कराता वा धार दान करता या तथा पुष्प कमाता था। प्रतिराजि उचान में जा, नागिनों के साथ पंचकामगुणी में विलास करता था। उसने पुण्डवर्धन देश के एक भाग में अण्डवात ' से भट्टारिका आमाँ तारा का मन्दिर बसवावा। (और) ज़िस्त की महती पूजा की। किसी समय नागिनों के बीच में नागराज वासुकी की एक दासी की उपस्थिति का पता न चलने से (वह) ब्राह्मण लागरवाही से बैठा था। वह (उसके) माथे पर बसकर माग गई। तब (उसने धपने) दाल को लगुड़ो फीन लाने के लिये पादेश दिया (घीर यह समझाया) कि लौटते समय पीछी की घोर न देखे, दूसरे की बात न सुने (घौर) उछर बात न करे। (यह) कह (उसे) पद-यंग-द्रव्य देकर भेजा। उसके लौटते समय एक बादमी (पीछें ने उसे) बोबाज दे रहा था। उस पर कान देने पर (उस बादमी ने) बताया: "मैं वैश्व हूं ; समस्त रोग घोर वियों की चिकित्सा करता हूं।" (मह) कहने पर (उसने) पीछे की स्रोर देखा, तो एक बाह्मण (हाथ में) स्रोपिध का पाल लिये क्या रहा था। सहसा उस (वैद्य) ने कहा: "तुन्हारी कीन-लो दवा है? (मुझे) दिखनाथो।" उसने समुद्रीफोन दिखनाया, तो (वह बाह्मण उसे) जमीन पर विखेर कर अन्तर्धान हो गया। पुन: (उसने) गंकु से घेंट कर (यह) बात कही, तो (उसने) मिट्टी के साथ उठाकर लाने को कहा। वहां जाने पर नाम के चमत्कार से उस स्थल पर समुद्र फूट निकल आने के कारण (वह फीन की) जा न सका (घीर) बंक भी कालातीत ही गया। उस जैसे बाह्मण शंकु ने दक्षिण भारत के खगेन्द्र देश में गरूड का एक पूजन-स्तम्म खड़ा किया। इसकी पूजा करते ही विष-रोग का निवारण होता हैं घोर स्नान करावें गर्वे जल पीकर स्नान करने ने नाग-रोग दूर हो जाता है।

बाह्यण बृहस्पति—कृष्कुल्ली मंत्र में सिख या। राजा ने नागराज तक्षक को दिख-साने को कहा तो पत्थर पर कृष्कुल्ली मंत्र जाप कर समृद्र में फॅक्ने पर उमहते हुए समृद्र के सध्य में से नाग-प्रासाव का गुम्बन प्रकट होते हुए राजा ने (धपन) परिकरों के साथ देखा। वहां नाग-विष से प्रनेक मनुष्यों (धीर) पणुष्यों की मृत्यु हुई। साक्षाल् नाग को दिखला नहीं सका धीर फिर (नाग-प्रासाद को) गायव कर दिया। उस बाह्यण बृहस्पति ने भोडिविज के कटक नगर में धने के बौद्ध मन्दिर बनवाये (धौर) खने के संबों के लिये (धार्मिक) उत्तव का भी धायों जन किया। राजा बुद्धपक्ष धौर उसके पीछे धर्मबन्द का पीता कर्मबन्द्र का प्रदुर्भिव हुआ। इन (राजाओं) के काल में धावाये मन्दिंग्य, कनीय प्रावार्थ धन्ववेष, राहुल भद्र के किष्य राहुलियत धौर उनके शिष्य नागमित का प्रादुर्भिव हुआ जिन्होंने महावान का विकास किया। ने किन सम्प्रति

१-नोर-यंन्=बानुकी। नागराज का नाम।

२- ह दोद्-पोन-स्ड=ांवकामगुण । क्य, मन्द, यंध, रत घोर स्वष्टका।

३-- धष्ट्यातु=चाठ बातुएं--योना, चांदी, तांबा, यंना, जस्ता, सीवा, मोहर भौर पारा।

तिभवत में वर्तमान सतर्पनाधातक-स्तोत्र के टीकाकार धानायं नन्दित्रय का शादुर्भाव दिङ्-नाग (४२६ ई०) आदि के पीछे होने का पता उक्त टीका से चल जाता है। इसलिये तत्कालीन (नन्दित्रिय) से (इनका) नामनात का तक्य है। राजा बृदयक्ष की प्रतिम कृति और राजा कर्मबन्द्र कालीन २९ वीं कथा (तनाप्त)।

# (२२) आर्य असंग (३५० ई०) और उनके अनुज वसुवन्धु (२८० ई० —३६०) कालीन कथाएं।

तत्मकात् राजा कर्मचन्द्र के राज्य करते समय राजा बृद्धपक्ष के बेटा गंभीरपक्ष का प्रादुर्गाव हुआ, जिसका (राजकीय) प्रासाद पंचाल नगर में था। (उसने) ४० वर्ष के लगभग राज्य किया। काश्मीर में राजा तुरुक्त के देता तुरुक्त महासन्मत का प्रादुर्गांव हुसा। (इसे) कोबामुतावतं के दर्गन मिलें थे (बीर) ११० वर्ष की षायु (तक जीवित) एहां (तवा) राज्य भी लगभग १०० वर्ष किया। उसने काश्मीर तुकार, गननी इत्यादि तमी देशों पर (प्रपता) आधिपत्य जमाया और (वह वि-)रस्त की बाराधना करता था। विजयतः (उतने) गजनी देश में बुद्ध के दांत प्रतिष्ठित (करने के लिये) एक विज्ञात बैध्य बनवाया और एक-एक हजार मिल्-मिल्लियों और उपासक-उपासिकायों को स्तूप-पूजन के लिये निवृक्त किया। अने क विभिन्न मृतियों का निर्माण कराया। भिक्तु बाँवकर घोर धर्मवर्धन नामक उपासक प्राहुमूँत हुए (ओ) पांच-पांच इबार जिल्लुकों सीर उपासकों के सनुवारों से चिरे प्रज्ञाणारमिता के सबै पर (ध्यान-) मादना करने (और) साधना द्वारा तयागत की खाराधना करने थे। संकड़ों ऋदिमान निज् और उपासक भी प्रादुमूंत हुए। दश धमंचर्या का विपुल प्रचार करते में। राजा मंभीरपञ्ज के राज्यारोहण हुए १२ वर्ष बीतने पर राजा कर्मचन्द्र का देहान्त हुआ। जनके पुत वृक्षचन्त्र (को) राजगद्दी पर बैठावा गया; पर (उसकी) प्रतापहीनता के कारण धोडिवित के अलेव्ह नामक राजा में प्राय: पूर्वी देशों पर (धपना) शासन चनाया। इन राजाओं के कान में महान् भिन्न धहुँत् के जीवन का उत्तराई काल भीर बायं प्रसंग के जगत हित करने का समय और घानाम वसुकछ, बुढदास एवं संबदात के जीवन का पूर्वार्धकाल था। साचार्य नावमित्र दीषांगु तक रहे, और संबद्धित नामक इनके जिल्य भी हुए। इस समय तक अधिकारियों के लिये गुह्ममंत्र अनुसारयोग धर्म का क्लिस नहीं हुआ हो (ऐसी बात नहीं)। पहले महायान धर्म का विकास होते के बावर में ही प्रादुर्जूत उन १००,००० विद्यावरों पोर उचानदेश के सभी अगत विद्यापर-पद के (सिद्ध) लोगों ने भी प्राय: धनुत्तर मार्ग का ही घडलम्बन किया बा। लेकिन, गुझपति बादि ने १०० या १,००० भाग्यवानों को एक साथ दर्शन दे, गंजवान का उपदेश दिया (और) वे सद प्रकाशमय शरीर को प्राप्त हुए। उसके बाद उपदेत भी नहीं रखा गया। प्राचीन (कालीन) लोग बड़े यत्न से (ज्यान-)भाषना

१--तिव्वती में इसका नाम 'गोड-व्ये र-न्ड-नेन' हैं।

र-रवी-वी-बुदुर्-विन्त्रियल-व-कोधामृतावते। त० ६६।

३--छोत्-स्थ्योद-वृत् =दश वर्मनर्था । वर्मशास्त्र ने वन, पूजन, दान, अनण, वाचन, उप्तहण, प्रकाशन, स्वाध्याय, चिस्तन भीर भावना।

४--मुन्येन=जन्मान। पेतावर के उत्तर में स्वात नदी पर प्रवस्थित।

करते वे और गोपनीय (विका) का पावन करते थे, इसलिये जब तक वे विद्याधर-पद को प्राप्त नहीं करते थे, तब तक कोई नहीं जानता था कि (वें) गुह्ममंत्र का ब्याचरण करनेवाते हैं। जब (साधक) महान् वमत्कार के साथ धाकांग मार्ग से गमन करते या प्रन्तवान हो बाते थे, तब (जोगों को) पता नगता वा कि "बी! ये ती मंताचारी हैं ! " इसलिये बालार्थ द्वारा जिल्य को परम्परागत उपदेश देने (की परिपाटी) भी कम ही थी। किया और वर्गा-तंत्र संबंधी मंत्र-तंत्र का अनुसीलन करनेवाले ती महायान के विकास से लेकर (घव तक) काफी (संध्या में) हुए; लेकिन अत्यन्त गुप्तकप से (इसका) आचरण करने के कारण उसी गुह्ममंत्र का धाचरण करनेवाले को छोड़ (बौर) कोई नहीं जानता था कि (वें) किस (धर्म) का अनुशीलन करते हैं ? इसलिये (साधक) विना स्कायट के (अपने) कार्य (का सम्पादन) तथा सिदि " की प्राप्ति कर तेते थे। प्रतिद्धि के चनुसार (ऐसा) जान पड़ता है कि सरह, नागार्जन आवदिव और सिद्ध शवरपा तक (मृह-शिष्य है ) परम्परागत रूप से अनुप्रह होता रहा। अन्यत (ऐसा उल्लेख भी) दुष्टिगत नहीं होता कि अब तक के आचार्यगण प्रधिक (संख्या में) प्रमुक्तर गुद्धमंत्र की परम्परा के (धनुवायी हुए) हीं। चर्यांसंबह प्रदीप की बाधार माननेवाले पचवका ग्रीर कम्बन का प्रादुर्भाव हुआ ; लेकिन पूर्ववती (पचवका) द्वारा बार्यदेश में जगतहित करने (का उल्लेख मिलता हो ऐसा) नहीं जान पढ़ता और न परवर्ती (नाम्बल) का बुतान ही दृष्टिगत होता। इसलिये, वहा जाता है कि महान् बाह्मण , नागरर्जन पिता-पूज (-नागार्जन धीर उनके जिष्य वार्यदेव) इत्यादि द्वारा प्रणीत ये यनुसरणास्त्र (उन) यनुसर मंत्र (-यान) की टीकाएं हैं, (को) इसके पहले अधिक (संख्या में) उपलब्ध नहीं थीं। इन बास्तों का माध्यमिक-यक्ति-संग्रह आदि ग्रंमीं की तरह सार्वभौमिक रूप से अचार नहीं था। (ये शास्त्र) नायबोधि ही को सींप दिये गये. जो विद्याधर-पदस्य थे। पीछे राजा देवपाल (दौती पिता-पूत के समग्र में (इनका) विकास हुमा। इसलिये बार्य (समाज) भौर बुढकपाल आदि में निकट परम्परा होने का कार ग भी यही है। जैसे मोट के मुखामास (धर्म) सीर यथार्थ निधि (संबंधी) धर्म

१-लस्=कर्म। चतुर्विध कर्म होते हैं-ग्रान्ति, पुष्टि, वण और प्रिन्चारकर्म।

२—द्होत-पुव=ितिह। निवि दो हैं—गरम-सिवि घोर वाधारण-निवि ।

३—स्योद-बृत्युत्-स्योन=मेगावर्गासंग्रहप्रदीप । त० ६१।

थ-द्रबु-म-रियत्-छोगत् =नाव्यमिक-पुनित-संग्रह । धानार्य नागार्जुनकृत माध्यमिक कारिका, पुनितयन्टिका, धनानविक्यसन इत्यादि को मध्यमकपुनितसंग्रह कहते हैं ।

६---ह्फाग्-स्कोर=अपर्य विववक=अपर्यपृद्धसमात्र । नागार्जुनकृत गुह्मसमात्र की आर्य-समात्र कहते हैं।

७—तङ्ग्-यंत्-वीद-य=तृक्षणास । त० ५=।

८—दग-स्तड-मि-छोन्=मृदामात धर्म। जब तिद्यपुरत के विमुद्ध-चित्त में बुद्ध धौर बुद्ध-खेंब के बर्मन होते हैं ममना बाह्य तथा धाम्यन्तर सभी विषय मृद्धरूप में धवमासित होते हैं तब उनके मुंह से बुद्ध धौर बुद्ध-खेंब का वर्णन धनायास उदगार के रूप में होता है उसे मुद्धामास धर्म कहते हैं।

६—नते र छोस—निधि-धर्म। बाजार्य पपसन्तव द्वारा मूनर्भ, चट्टान, बुझ, इत्यादि में छिपाये गये पवित्र धर्म-बंच षादि को निधि-धर्म कहते हैं।

(-यंच हैं) वैसे (ही वे चंच) हैं। लगभग इस समय से लेकर किया (-तंब मीर) ज्यांतंजों का लगभग २०० वर्षों तक विपुल प्रचार हुआ धीर खुले धाम (इन तंजों का) धानरण करने वाले हुए। योग (-तंब) धीर धनसरयोग तंज का धानरण तव तक खुले घाम नहीं किया जाता वा जब तक कि सिद्धि नहीं निजती। फिर भी (धनका) विकास पूर्वांपेक्षा सिद्धक हुआ धीर (इनकी) धनेक टीकाएं भी निज्ञी गई तथा पणस्त्री सिद्धों का भी ब्रादिशीन हुआ। इसी समय धानाय परमाश्व, महानायं लूइपाद धीर सिद्ध नरादींपा भी प्रावृत्तेत हुए जिनका वर्णन धन्यव उपलब्ध है।

याचार्य व्यहेत, राजा कर्मजन्द्र के समय में एक विपिटकबर यति थे। उन्होंने महानिधिकतन की साधना की। क्रमेण सिद्धि पाकर, वाराणसी में भूनर्म से लगभग एक योजन ऊंचा रत्नबट निकाला और कई लाख (मिद्धु) संघ के जीवननिर्वाह का प्रबंध किया। एक बार (उसकी) रक्षा करना भून जाने (के कारण) उस राजि (में) मधागण (रत्नों को) च्राकर (ले गये)। प्रातः संध-पूजा के लिये (कलवाको) खोला तो खानी देखा। उन विवानवन, महाच्हिद्ध (मात) भिक्षु ने बह्य बादि सभी वहें-बड़े देव (गण को) बुलाकर, उन्हें भीड़ित किया, तो उन्होंने (-देवों ने) पत्नों को वृताकर फिर से निधिकुम्भ घरवा दिया। देवताओं के आगमन के (समय) मूकम्प, पुणवृष्टि और सुगंध के सात दिनों तक निरन्तर होने के सञ्चण सब लोगों को दिखाई दिये। इस राति ने लगभग ४० वर्ष संघ का सत्कार किया। निधिकुम्भ उन्हीं (सावार्य धहेत्) को दिखाई देता था; पर औरों को भूमि की बुदाई करते हुए दृष्टिगत होताथा।

धार्य धर्मन (३५० ई०) (धार उनने) आई (बसुबन्ध, २५० ई०—३६०) का बृतान्त—पहले राजा गाँडवर्धन के समय में एक जिपिटकधर मिल्लू था (जो) धार्या-बंगोंकित को इस्ट (देव) के रूप में पूजता था। एक बार किसी दूसरे विश्व के साथ प्रतिज्ञा, (-धर्मने पक्ष का परिवह) बाद-धिष्ठितन धीर अनुवाद (-धर्म के जिप्प में उठे सन्देहों का निराकरण) करते समय (उसने) अभिमानवत्त उस (भिल्लु) को 'नारी की बुद्धिवाला कह, (उनकी) निन्दा की। उस समय धार्यावलोकिने श्वर ने कहा कि "खुम्हारे इस कर्म ने धर्मक जन्मों तक स्त्री के रूप में (तुम्हारा) जन्म होगा। तो भी बोधि-जाम पर्यन्त तुम्हारा कल्याणिन्त में हैं।" लगभग राजा बुद्धपक्ष के समय में तकाणशील नामक बाह्यणी के रूप में उनका जन्म हुआ। बह (पूर्व) जन्म का स्मरण करते हुए अववन से ही सूत्रों और धिन (-धर्म के ) प्रथों को देखने धार अवण करने माल से स्वयं जानती थी, धार्यावलोकित (की) नित्य

१—ग्न-पूर् क्या-तंत । इनके प्रमुख संघ का नाम मुह्मसामानय-तंत है ।

२—स्योद-पूर्व क्यां-तंत । वैरोचन प्राधितस्वीधि ग्रादि इसके पंच है ।

३—नंत-इस्योद-पूर्व कोग-तंत्र । तत्त्व-संग्रह ग्रादि इसके ग्रंग है ।

४—नंत-ह्व्योद-व-नेद-पूर्व क्यांचान-तंत्र । मृह्मसमान ग्रादि इसके ग्रंग है ।

५—रगे-विह-न्गेस-गर्ने न=कल्याणमित्र = ग्राध्यात्मिक गृष ।

६—स्याय इसका नाम श्रमप्रशील भी ग्राया है ।

पूजा करती थी, दशकुणतन्य' पर स्वभावतः स्थित रहती वी धौर बोधिवित्त' (को) बुइता (के साथ धारण करनेवाली) थी। इसकी चिलुणी धानना भ्रम है। तस्थी होने पर किसी झिविय से उसका संसर्ग हो गया वितसे (एक सु) लक्षण-सम्पन्न जिल् उत्पन्न हुआ। (बालक की) तीवबृद्धि होने का संस्कार किया गया। कुछ बड़ा होने पर (उसकी) लिपि, गणित, ब्राठ परीक्षाएं, ब्याकरण, तर्क, बैंशक, जिल्स्स्यान, ब्रस्टादश-विधा इत्यादि (उसकी) मां ने स्वयं अलीगांति सिखायी और (वह इन विद्यायों में) निष्णात और व्यक्त हो गया। उसने अपने कुल-धर्म (के बारे में) पूछा, तो (मा ने) कहा: "(है) पुत्र ! (मैंने) तुम्हें कुल का कर्ताव्य करने के लिये नहीं; महमें के प्रचारार्थ जन्म दिया, इसलिये प्रजलित बन, बहुश्रुत हो, समाधि को उपलब्धि करो।" (उनने) कवनानुसार प्रवाजित हो, उपाध्याय, ब्राचार्य और संघ की सेवा में एक वर्ष वितावा। उपसम्पन्न होने के बाद पाच वर्षों तक पढ़ाई में तल्लीन रहा। प्रतिवर्ष एक-एक लाख बतीक के सब मन्दार्थ कण्डस्य कर लेता था। इस प्रकार (उन्होंने) विचाराः "सामान्य तिपिटक धीर महायान के प्रधिकांत्र मुत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगा सरल हैं, लेकिन प्रज्ञापारमिता-सूत के धिक्षप्राच का बिना पुनरुक्ति और उलक्षन के ज्ञान प्राप्त करना कटिन हैं, इसके लिये (मैं) प्रधिदेव के दर्शन प्राप्त करूंगा"। ऐसा कह एकान्त चिन्तन करने तसे। उपर्युक्त बाचार्य छहुँत से बाँचयेक ब्रह्म करने पर जिन खाँजते पर (उनके पांतिदेव होने के लिये) पुग्य गिरे। प्रिमिणेक संबंधों संब ग्रीर मंडल का उल्लेख प्राप्त नहीं है, लेकिन जान पड़ता है कि मावाजाल-संडल है, क्योंकि गुरु-संवित का कहना है कि इन बाबार्य ने सामाजाल तंज के डाए मैं जेय की साधना की थी। तब प्रवचन में (विभित) कुक्कुट-पाद-पर्वत की एक गुका में धार्य भैजेय की साधना की और तीन वर्षों तक कोई सकृत प्रकट नहीं होने से खिल्ल-वित्त हो, बाहर निकले। बट्टान पर बने (एक) घोंसलें (में से एक चिड़िया) प्रातः (क्षपने बच्चों के नियो) मोहार खोजने निकलती वी बीर संध्या (को) घोंसले में लौट मांचा करती थी। (बाजावें में) देखा कि (चिड़िया के उड़तें तमय) चट्टान पर पंचीं के हलके स्पर्श होने से ही सम्बे ममय बीत जाने के कारण चट्टान पियत हो गई है और (उन्होंने) सोचा कि मेरा उद्योग धल्म है और पुनः जीटकर ३ वर्ष साधना थी। उसी प्रकार फिर मिछले, तो देखा कि जस की बूंद से चट्टान शीण हो गई है। और फिर तीन वर्ष साधना कर निकले, तो एक वृद्ध मनुष्य मुलायम कई से लोहा पाँछ रहा था। (उसने) कहा "(मैं) यह सुई बना रहा हूं। पहलें भी कई से पांछ कर लोहा कीच होने पर इतनी सुइया तयार हुई।" कह एक बर्तन दिखाया जो सुइयों से मरा था। पुनः तीन वर्ष सावना की। इस प्रकार १२ वर्षों तक (सिद्धि का कोई) जकुन प्रकट न होने पर (वें) मन ही मन दुखी हों, (वहां से) निकल कर जा रहे थें, तो किसी नगर में एक मृतिया लोगों पर मूंक-मूंक कर काट रही थी, (जिसके गरीर का) निम्न (भाग)

१—द्गे-त-वृच्च=दणकुणल । महिंसा, घवौर्य, घव्यभिचार, ध्रमुषादचन, ध्रियुन-वनन, धकट्टवनन, धलंप्रनाप, घलोम, पप्रतिहिंसा घोट ध्रमिय्याद्धि ।

२—व्यङ-खुब-क्वि-सेमस् =बोधिनित्त। प्राणियों के दु:ख दूर करने की प्रवृत्ति को बोधिनित्त कहते हैं। इसके दो भेद हैं—बोधिप्रणिधानित धौर बोधिप्रस्थानित । इ० बोधिन्यांवतार प्रयम परिच्छेद।

३-म्यंत-व-मि-क्स-प = जिन बजित । भावी बुद्ध में तेय की कहते हैं।

रं--सम्-स्फून-द्र-बहि-म्बंद = मायाबाल-तंत्र। त० ६३।

कीड़ों से पीड़ित था। यह देख, (उनका) हृद्य द्वीमृत हो गणा और सीचा "(यदि) इन कीड़ों को न हटाया बाय, तो यह कुत्तिया मर जाएगी। और (यदि) हटाकर फॅक दिया जाए, तो कीड़े मर जायेंगे, इसलिये अपने अरीर का नाम काट कर उसमें कीड़ों को प्रवेश करा द्या।" (यह) सोच, सिचन्त नामक नगर से छूरा ला, मिक्षापान और खक्खर नीचे रख, छूरे से (अपनी) जंचा काट, आंचे मूंद कर कीड़े निकालने लगे, तो (अपनी) हाथ हिलने के लिखा कुछ भी न पाकर सांचे खोलें तो कुिया और कीड़ें नहीं थे, (परन्तु) लक्षणानुकांक्रनों से देवीप्यमान महारक में सेच के दर्शन हुए और (कहा):

बाह तात । मेरे वरण (दाता)। बैकड़ों कप्टों से परिश्रम करने पर भी सकलता नहीं। किसलियें (हे!) मेचवाया, समुद्र का पराक्रम। संताप ये जलाकर, सीमित माता में बरमाते हो।

मीने इतने (दिनों) तक साधना की, पर दर्शन नहीं दियें। (यह) कह (यह) आसू बहाने लगे, तो (मैं जेव ने ) कहा:

(जैसे) देवराज के पानी बरसाने पर भी। समोग्य बीज नहीं उपता। जैसे (ही) बुद्धों का धागमन होने पर भी। समाधिकारी को सखान्मति नहीं होती।

(नैबीय ने कहा:) "अपने कर्मावरण से अवगुण्डित होने के कारण (मेरे) दर्णन नहीं हुए । मैं तो सदा तुम्हारे पास रहता हूं । पहले कर किये हुए मेलों के सब प्रभाव (धौर) इस समय के नहाककणावण करने लरीर का मांस कॉटने के कन्द से (तुम्हारा) पापावरण धुलकर (मेरे) दर्णन हुए हैं । अभी (तुम अपने) कंडो पर (मज़) लादकर नागरिकों को दिखलाओं।" दिखलाने पर और किसों ने कुछ भी नहीं देंचा । एक कलवारिन ने एक पिल्ले को लादे हुए देंचा, जिससे (वह) भी पीछे ग्रवाय भोगवाली वन गई। बोझ इलाई से जीविका चलानेवाले किसी गरीब को चरण का शीर्ष (माग) दिखाई दिया जिसके फलस्वरूप (उसे) भी समाधि-लाभ ग्रीर साधारण निर्दि मिनी। उसी समय प्राचार्य (प्रगंग) ने धर्मस्रोत समाधि प्राप्त भी। (मैन्द्रेय में) पूछा: ''तुम क्या चाहते हो ?'' (काचार्य ने ) निवेदन किया: "(मैं) महायान का विकास करना (चाहता हूं)।'' (मैंबेय ने ) कहा: 'मेरे वस्त्र का प्रेचल वकड़ी।'' पकड़ा तो तत्काल तुपित (देशलोक) में पहुंचे । (मोगाचार) भूमि की प्राचीन उपवृत्ति में तुपित में छ: गान बासकरने का उल्लेख धौर किसो-किसी में ११ वर्ष वास करने धावि कें बनेक (उल्लेख) हैं । लेकिन भारत (बौर) तिब्बत में सार्वनौमिकरूप से प्रसिद्धि है कि ४० वर्ष बास किया था। भारतीय (विद्वानों) का कहना है कि प्रदेवर्ष को एक) वर्ष की गणना कर ४० वर्ष (हुए) हैं । (धसंग ने) तुपित में धनितनाम (=मैंबेय) से सकल महायान-धर्मी का धवण किया धीर सब सूत्रों के पर्य का जान

१—वर्षत्यपि हि पर्जन्ये नैवाबीजं प्ररोहति। समृत्यादेपि बुद्धानां नामञ्योनद्रमञ्जूते।।

खिशन्यवानंकार VIII -10

प्राप्त किया । मैं तेय की पांच-पंची की श्रवण करते समय प्रत्येक परिच्छेद की श्रवण करने मात्र से भिन्न-भिन्न संसाधि-डार के समान उपलब्धि हुई। पुनः मनुष्यलीक में अवरोहित हुए और जगत हित करते समय पर्याचन जान में (उनकी) खबाध गति हो गई । धढमास या एक मास धादि का दूर (रास्ता धानार्थ धपने) धनुयापियों की साथ एक पान या एक दिन में तय कर लेते थे । पहले मैजेय के दर्शन पाते समय जो मुवाबस्था में थे, ६० वर्ष से अधिक (तक) भी पूर्वाबस्था में ही रहें। वैसे, (इनकें) अरीर में (महापुरुष) के ३२ लक्षणों के अनुरूप छादि पहुंचे हुए धार्यों के बुण प्रत्यक्त विद्यमान ये । विग्रेयकर स्वप्न तक में स्वार्थः भाव (इनमें) नहीं पा। अनन्त समाधि-दारों की चर्या करना, बत्यन्त मृदु, विनीत, दवालु, प्रचित्रांतों का दूपन करना, दुराचारियों का उन्मूलन करने ग्रादि में प्रधिक तेज होना, श्रवण से न प्रधीना, इब्य के बदले धर्म-दान करना आदि परिवृद्धि की चर्या करते रहना इत्यादि (उक्त) सनेक कारवों से (परिलक्षित होता है कि बाबार्य यसंग ने ) त्तीय भूमि प्राप्त की थी। इन बाजार्य ने पहले मगबदेश के एक मान में बेलुवन नामक वन में (एक) विहार बनवाया (और) (उसमें) रहे, भाठ जीलवान् बहुमूत विष्यों को महावान के गम्भीर धर्म का व्याच्यान किया । फलतः वे नकी शान्तिनव्य हुए बीर लोगों (में) अहा (उत्पन्न) करने के लिये जमल्हार विखलाते वे (तवा) मूल (हपी) सागर में पारंशत बी । वह स्थान धर्मांकू रारण्य (को नाम) से प्रसिद्ध हुया। (धर्सव ने) वहां मैं जेव के पांचग्रंथ भी लिपियद किये। अभि (धर्म) समुज्जय, महावानसंबह, पांच (बोगाचार-) भूमि, ' अभिसमयालकार की विभाषा दत्यादि सधिकां गास्त्रों का प्रणयन किया । तत्वरचात् पश्चिम देश के पान सगरि नावक नगर में (स्थित) उप्पपुर विहार में राजा गम्भीरपन के प्राअप में नारों दिनाओं के सब भिजुएकत हुए। वहां धार्य बसंग ने अपनी अपनी बुद्धि को अनुकृत धर्म की बने क दें बना की। आवक के विविटक धौर महाजान के लगमग ५०० सुतों का ज्याख्यान कर खनी (की) दरमार्थ में स्थापित किया। फलतः महायान के प्रतियोजनागृत घौर सूतों के तालक में विकतित बुद्धिवाले १,००० से स्रविक हुए। यहले महायान का परन विकास हुआ था। पीछे समय के प्रचान से (लोगों के) मन्दयुद्धिवालें हो जाने से धौर तीन बार (सर्डम पर) बनुसी के (ब्बंसकारी बाकमण के) परिणामस्वरूप धीरे-धीरे (महावान का) हास हुया । इन भावार्य (असंग) के भागमन के भारिम्बककान में महायान की भंगीकार करनेवाने बहुत से भिज्ञु तो व ; पर (उनमें) महायान धनि (धर्म का) ज्ञान रचने वाला सर्वेषा नहीं

व-व्यवस्-छोन्-ल्ड=मैंब्रेय के पांच यंव । पांच यंव वे हैं—(१) महावान-सूत्रालंकार, (२) धर्मधर्मता विमंग, (३) महायान-उत्तर-तंब, (४) मध्यान्त विभंग और (१) ग्रमिसमयालंकार।

२-व-ग्सुन-य=्तीना गूनि । इस गूनि को प्रमाकरी कहते हैं । इ० मध्यमकावतार ।

३-म्डीन-प-कुन-ब्तुस्=मणि (धर्म) सम्बन्द । त० ११२।

४—वेन-व-छेन-मो-ब्स्तुस्-म=महायानसंग्रह्। त० ११२।

५-सन्देन्ड=पांच (योगाचार-) मृति। त० १९२।

६-स्कोल-तॉगस्-र्यत-न्य-नेम-द्शद=प्रिमसमयालंकार विभाषा । त॰ =२ ।

था। प्रत्येक सूत्र की आवृत्ति करने का प्रचलन था ; लेकिन सूत्रों के प्रयों की ठीक-ठीक जाननेवाले का प्रभाव था। उसस्यान में प्रचार्य ने (प्रपने) बाठ प्रमुख शिष्यों के साथ धर्मीनदेश दिये । फलतः सर्वत्र (यह खबर) फैल गई कि महायानवासन की हुछ समय तक अवनित होने पर भी पुनः (इसकी) उन्नति हो रही है। उस समय राजा सम्मोरपञ्च प्रज्ञापारमिता-मूत्र की बार्वास करता था। उसने सोचा: "ये प्राचार्य आर्थ हैं, और कहा बाता है कि (ये) परवित्त (की बात) भी जानते हैं। (यदि) यह (बात) सत्य है, तो मैं भी इनके गुणों की सराहना करूंगा । यदि ससत्य है, तो लोगों को छोखा देता है, इसलिये लोगों के बीच में (इनका) विरोध ग्रीर अपनान करूंगा।" यह कह (उसने अपने) मन्तियों, ब्राह्मणों और पांच सी विश्वसनीय लोगों से बातची। कर राजधानी के दोलान में बहुजन के मध्य में आचार्य की थरिषद् के साथ आमंत्रित किया । (उन्हें) विका और उत्तम-उत्तम बीवर अपित कियें गर्ने। घर के भीतर धनल मिट्टी से (क्वेंत) किये गर्य कृष्ण महिष की छिपाया गया । एक स्वर्ण-कलम में नाना प्रकार की गंदी (वस्तुएं) डाल, अपरी हिस्सा मध् से बर, करड़े से आवेष्टित कर, हाथ में घारण किये (राजा ने आवार्य से) प्रश्न किया: "इस घर में क्या है ? हाथ में धारण किये हुए यह क्या (बीज) है ?" (आबार्य ने) ठीक-ठीक बताया। इतनातो धल्प परोक-ज्ञान रखने बाला भी (बता सकता) है, परिचल (की बात) जानता है या नहीं। यह सोच (राजाने) मन ही मन में छः प्रकृत किये - प्रजापारिमिता-सूत्र के पद पर तीन प्रकृत (और) आस्य पर तीन प्रश्न । (भाषायें में) यथावत् प्रश्नोत्तर दिये और तिस्वमाव-निर्देश सादि छ र उसके अनुरूप एक-एक छोटे-छोटे बास्त्र का भी प्रणयन किया। शब्द पर किये गये तीन अस्त हैं : (१) बोधिसत्त्व नामक संज्ञा किस अब्द की ब्युत्पत्ति है ? पूछने पर क्या यह प्रक्नोत्तर खब्याङ्कत दृष्टि नहीं है कि यवार्थ में सोधिसत्य का वर्जन महीं होता । (२) एक छति विज्ञालकायवाले पक्षी का उदाहरण दिया गया हैं, (जिसका परिभाण) पांच सो योजन हैं, इस विशालकाय का स्या धर्ष लिया जाता हैं ? बीर (३) (बदि) पर्वतों और बनों का निमित्त दिखाई नहीं देता तो (अमुक देण) समृद्र के निकट है कहा गया है, (यह) दिखाई न देनेवाले निमित्त की सीमा कौन-सी हैं ? (ब्राचार्य ने इन प्रथमों के उत्तर में कहा कि प्रथम (प्रशन का ताताय) अञ्चातम-जून्यता से हैं। डितीय (अण्न का अभिप्राय) भूभ कार्य की प्रवतता से हैं। (बोर) तुतीय (का धर्य) है महान धर्मोत्तर । धर्मो पर किये गये तीन प्रश्न है-(१) आलयविज्ञान इव्यतः है या नहीं ? (२) (बुद्ध ने) सर्वधर्म नि:स्वसाव है, कहा है, बतः जो निःस्त्रभाव है क्या वह भी समाव है ? (३) शुन्यता के द्वारा सब धर्म मृत्यता के रूप में नहीं करने को कहा गया है, नहीं करने वाली (ज्ञून्यता कीन हैं) धोर नहीं करने योग्य मृत्यता कीन हैं ? प्रथम (प्रमन का उत्तर) हैं— ब्यावहारिक स्वेण (बालयविज्ञान) द्रव्यतः सत् है, पारमाथिक रूपेण प्रसत् । द्वितीय (अश्न का उत्तर) है--तीन निःस्वधाय की दृष्टि से कहा गया है, अतः अभाव को पुन: भावाभाव दो में विभक्त किया गया है। तृतीय (प्रकृत का उत्तर) है--शृत्यता

१--रङ-व्शिन-ग्सुम-व्स्तन-ग = जिल्लमाव-निर्देश । त० १९३।

२--नड-स्तोक-प-श्रित--बध्यात्म-बूत्यता । छः विज्ञानी की जून्यता को कहते हैं। विस्तार के लिये द्र अध्यमकावतार, छठा परिच्छेद ।

के रूप में माननेवाली मृत्यता है — गृत्यता के धाकार की बृद्धि और इस (बृद्धि) द्वारा पूर्व में (गृत्यता का) धिस्तत्व (मानना) धीर बाद में धमत् (मानना) दोनों का निषेध करना है। (धानामें के धश्नोत्तर में) वहां (एकज़) राजा धीर सब जन-समृह धाश्चये में पड़ गर्थ। धानामें ने राजा को पूर्ण हियों विनीत कर (उसरे) महामान की पनीस धार्मिक संस्वाची की स्वापना कराई धीर प्रत्येक में एक-एक सी भिन्न, उपासक धादि धर्मका (ब दर्सन्यासी वास करतें) थे। उस स्वान में विहार करते समय (असंग ने धपने) धनुज बसुबन्धु को भी विनीत किया (जिसकी) चर्चा धार्म की जायगी।

उस समय दक्षिण प्रदेश कृष्ण राज में वसुनाग नामक ब्राह्मण का प्राविधान हुआ । आपे असंग के बारा जिन अजित से उपदेश ग्रहण कर महायान का पुनकत्वान किये बातें (की खबर) मुनकर वह स्वयं (धपने) ४०० धनुवरों से धिरा मध्यदेश प्राया। (उसने) अष्ट्रमहास्यानों के स्तुपों की पूजा की। दक्षिण के बाह्मणों और गृहणतियों में कुमलगूल का उत्पाद करने के लिये बाचार्य की निमंत्रण दिया। जब बाचार्य (अपने) पचील सहवासियों पौर बाह्मच वसुनाग के परिकरों के साथ प्रस्थान करने की थे (ती एक) दूत बाह्मण (बसुनाग) की मां के रोगबस्त होने (का सन्देश लेकर) आया। बाह्मण (को अपनी मां के पास) शीझता से पहुंचने की उत्कट इच्छा (से अधीर देख) बाचार्य ने उसे (कहा-) "बाह्मण, (यदि तुम्हारी) इच्छा हो तो (हम) बीझ ही पहुंच जायों में ।" उसने भी वैसा ही (करने का निवेदन किया)। तब (वे कुण्णराज के लिये) प्रस्थित हुए और उनी दिन सामंकान बाचार्य और बाह्मण सपरिवार कृष्णराज पहुंचे। इण्याराज, विभिनादेण के अन्तर्गत हैं। (इसकी पान्ना करने में) तीन मास लगते हैं और कहा जाता है कि (प्राचार्य अपने जमत्कार द्वारा) दो प्रहरों में पहुंचे। पश्चिम उद्यान देश से धनरक्षित नामक सेठ ने निमंत्रण दिया तो उस समय भी घाचार्य में सेठ (और उसके) परिवार के साथ मनध एवं उचान देश के समस्त मार्ग की पाता एक ही दिन में की । (प्राचार्य द्वारा) कृष्णराज देश और उचान देश में दीर्घकाल क विहार करते धर्मीपदेण दिवे जाने के फलस्वरूप सब तीनों में महायान का प्रसार हुमा । उन दोनों देशों में एक-एक वी स्तूप बनवाये (धौर) पंचीस-पंचीस देवालय बनवारों, जिन में महायान की एक-एक धार्मिक संस्था भी स्थापित की । उसी प्रकार मगध में भी एक सी स्तुपों और पत्तीस धार्मिक संस्थाओं की स्वापना की । एक बार भारत के प्रान्तीय नगर प्रयोध्या के पास किसी राज्य में धर्मांपदेश कर रहें थे । उसके निकट सुख्कों का एक ग्राम था। उपदेश करते हुए ग्राचार्य पर सुख्कों ने हमला कर दिया । (प्राचार्य ने ) धर्मश्रोतायों को सहनजीनता की जिला दी और छव समाहित होकर बैठे रहे। फलतः (तुरुकों के द्वारा ) छोड़े गर्य सभी बाण भकनाजुर हो गर्य। तुष्प्कों के सेनानी द्वारा धाचार्य पर तलवार से बार किये जाने पर भी (कोई) धाषात नहीं पहुंचा धोर तनवार ही तो ट्करों में चूर हो गई। धौर भी (उनकी) निन्दा करना बादि कितना ही (उपद्रव मचाया ;) पर (वे) ब्रांटिश रहे । फलतः उन (तुरुकों) ने भी (भानार्य के प्रति) विजेषरूप से श्रदा प्रकट की और प्रणाम कर वले गये । वे ब्राचार्व परिचल-जान रखते वे, इसलिये हर उपदेव (करते समय) निध्य जिस (विषय) को नहीं जानता और जिस (विषय में) सन्देह रहता था उसे विजयकप से समझाते थे । यही कारण है कि इन प्राचार्य से धर्य अवल करनेवालों में कोई अविज्ञ नहीं था । उन दिनों आयः संभी महायानियों ने किसी न किसी सूत्र का उपदेश सुना था । आचार्य ने प्रपत्ने व्यव से एक बी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की । प्रत्येक में कम-स-कम दो-दो सी अनुजीतन करने वाले वास करते थे । साधारणतः धर्मीपदेश

चुनने वाले जिष्यसमुदाय अपरिमित (संद्या में) थे और सभी सम्मानपूर्वक सिद्धांत का पालन करले वे । भूमि प्राप्ति के ज्ञान पानेवाले और प्रयोगमार्ग के के ज्ञानपाने जाले धादि हवारों (को संबंधा में) हुए। (बाबार्य ने) मूदान्त धीर सिद्धांतों का उपदेश श्रांतिक नहीं विस्तारपूर्वक दिया । श्रांवक भी उन दिनों (श्राचार्य का) विशेषरूप से धादर करते वे । आवकों में धपने अमि (-धमैं) यौर सुतों (का ग्राचार्य से उपदेश) सुनने बाले भी पनेक हुए। गांधारी विद्या की सिद्धि मिलते से तुषितलोक का श्रमण और दूर की भी याता पत भर में कर लेते थे। कल्पविद्या की सिद्धि पाने के कारण पर्याचत (की बात) जानते थे। कहा बाता है कि शील की सम्पन्नता, बहुश्रुति और विखामंत की सिर्कि पाना ही (इनकी) विललणता है, अन्यया मात महायान में दीक्षित होना ही दोष हैं। पहले (जब) महावानधर्म का विकास चरम (सीमा पर पहुच गया) था (उस) समय भी महावानी निल्जों (की संख्या) दस हजार तक नहीं थी। नागार्जुन के (जीवन) काल में भी बांधकांत भिन्नु आवक (स्वविस्तादी) में । इन ग्राचार्य (= असंग) के (जीवन) काल में लाखों महायानी मिल्लुमों का धाविमान हुमा । कहा जाता है कि इन हेतुओं से (प्रमाशित होता है कि) सम्पूर्ण महायान सासन को अधिपति (बाचार्य वसंग) वे । परन्तु न्वयं बाचार्य (बसंग) के लाव रहतंवाले किव्यों (की संख्या) कें बल २५ जी जो मिल थें । वें सब गीलवान, पिटकघर, (ग्रंगने) अधिदेव से सन्देह का समाधान कराने बाले और लब्बकान्ति के थे। (आवार्य असंग अपने) बीवन के उत्तरार्वकाल में नालन्दा में १२ वर्ष रहे । गीतकाल में प्रतिदिन एक-एक वीबिकवादी (तास्तार्व करने) प्राता या घौर (प्रावार्य उन वीविकों के) सिद्धांतों का विविध मुन्तियों के द्वारा खंडन करते और (उन्हें) धर्मोंपदेश करते थे। फलतः लगनग (एक) हजार तीथिको ने (उनसे) प्रवच्या प्रहण की । विहारों में (निवास करने बाजें) जो भिंधू दृष्टि (-दर्शन), बोज, बाबार और विधि (से) जब्द होते में (उन) सब (को) धर्मानुसार दंड देते भी। फलतः संघ में पूर्णज्ञि आ गई। संत में राजगृह नगरं में (इनका) निधन हुया घाँर इनका (युनीत) स्मृति में किच्यों ने बंह्य बनवाया।

बसुबन्धु (४०० ई०) (को) तिञ्बत में कुछ (लोग) आर्य असंग के जुड़वां भाई मानी हैं और कुछ (लोग) पुरु भाई। लेकिन आर्यदेशीय विद्वानों में ऐसा (कथानक) अचित्रत नहीं हैं। इनके पिता तीन वेशों से सम्प्रक्ष एक बाह्मण में। आचार्य आसंग के प्रजीवत होने के एक वर्ष परवात (वसुबन्धु) पैदा हुए। ये शोनों धाचार्य समें भाई हैं। इनके आरम्भिक जीवन चरित की कचा आर्य असंग को भांति चलती हैं। (इन्होंने) औ नालन्दा में प्रजीवत होने के बाद सम्पूर्ण थावक विचिटक का अध्ययन किया। इनके अतिरिक्त प्रमित्रमें का चरमजान पाने के लिये, अप्टादण निकारों के सिद्यांनों को समझने के निये तथा समस्त विद्यांनों का ज्ञान प्राप्त करने के सिद्यों

१—स-योब-य = लब्धभूमि । बोधिनत्व की दस मूमियां—(१) मूदिता, (२) विमला, (३) प्रचाकरो, (४) खिल्प्याी, (६) सुदुर्जया, (६) अभिमूर्तित, (७) दूरंगमा, (६) अचना, (६) साध्मती सौर, (१०) धर्ममे घ।

२ राजीर लम = प्रयोगमार्गं। बौदसाबक को पाँच मार्गो का धश्यास करना पढ़ता है। ये हैं — लोगारमार्गं, प्रयोगमार्गं, दर्शनमार्गं, भावनामार्गं और अर्थं क्यमार्गं।

काश्मीर चले गर्म । (वहां) मुक्ततः आचार्य संव भद्र' के चरणों में रह, विभागा, अप्टादश निकायों है प्रत्येक जास्त, प्रत्येक निकाय के सूत एवं विनय के भेद, तैषिकों को पडदगेनों को समस्त अंवों और समस्त तकंगतों में निज्ञात एवं पाण्डित्य-सम्भक्त हो गर्म । उस देश में भी वर्षों तक (रह्) उचितानुचित का विस्त्येषण करते आवक पिटकों का व्याव्यान किया । पुतः मध्यदेश की ग्रार प्रस्थित हुए । मार्ग में तस्करों, मार्ग के प्रश्न वादि (आचार्य के) मार्ग का श्रवरोध न कर सके और (वे) मग्रध पहुंचे । वहां भी कुछ वर्षों तक श्रवक आवक संयों को प्रयोगित धर्मोपदेश करते रहे । उस समय आयं असंग्रहत पांचवर्ग भूमि की पुस्तकों का श्रवलोकन किया तो (श्राचार्य वसुवन्य) महायान (के गूड़ार्य को) समझ न सके । श्रविदेव से श्रवण करने पर विश्वास न हुआ भीर बोले:

"काण, धर्तन ने बन में १२ वर्षों तक समाधि की, समाधि के घराफल रह (ने घर) हाबी के, बोस के बराबर ग्रंथों का प्रणयन किया "। ऐसा बताया जाता है।

बो ही, कुछ (बसुबन्धु ने) व्याजीवित की थी। यह (बात) प्रप्राण ग्रामें प्रसंग ने सुनी और जाना कि (यनुन को) विनीत करने का समय या गया है। (असंग ने) एक निज् से बालपमतिनिर्देश' सूत्र को कण्डस्य कराया (धौर) इसरे से दशभूमिक सूत्र'। कण्डाम होने पर (उन दोनों को यह) कह कर (अपने) अनुज के यहां भेजा कि पहले अजयमति का पाठ करें (और) बाद में दशम्मि। उन दोनों ने भी (जब) सार्यकाल अवायमति का पाठ किया, तो (बसुबन्ध ने) सोचा : "यह महायान कारण (-अवस्था = हेतु ) में भक्ता है, कार्य (-अवस्वा = फल) में जिबिल होगा ।" प्रात:काल दशभूमि का पाठ किसे जाने पर हेतु (बीर) फल दोनों बोध्ठ (मालूम हुन्ना भीर महाजान) पर लगाये गर्पे बाजीप से महापाप किया सीच अपनी जीच काटने के लिये उस्तरा बोजने लगे, तो वे दोनों भिल्न दोले : "इसके लिये जिल्ला काटने की क्या प्रावश्यकता हैं ? पापलुद्धि का उपाय (अपने) अपन के वात हैं, इसलिये (आप) आये (असंग) के पास जानें।" (वह) आये के पास गये। तिब्बती इतिहास ने अनुसार (बसुबन्धु ने) समस्त महायान प्रेमों का अध्ययन किया। जब (दीनों) भाई धम-संलाप करते से, ती अनुज की प्रतिभा तीच और प्रमन की प्रतिमा मंद होती थी। लेकिन (प्रसंग ने भाई के प्रश्नों के) उत्तर मुन्दर (इंग से) दिवें तो (इसका) कारण पूछा गया । (धर्मन ने) कहा: "(मैं) सपने इच्टदेव से पूछकर प्रश्नोत्तर देता हूं।" प्रनुव ने (इच्टदेव) के वर्षत कराने के लिपे अनुरोध किया तो (असग ने) कहा : "इस बार (तुन्हें उनके दर्शन का) सोभारय नहीं हैं।" (यह) कह पापश्चित का उपाय बताया । लेकिन

पे वैभाषिक वे । नालून होता है कि बन्मतिथि का निर्वारण किसी इतिहासकार ने नहीं किया ।

२—यु-स्तेगस्-चन-स्यि-न्त-व-बुग चते विक के पडवर्तन । हिन्दुघों के छः दर्शन यथा--च्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा धौर वेदान्त ।

३---व्यो-गोस्-भि-सद-पत्-ब्स्तन-पहि-मदो = प्रजयमतिनिदेश मुत्र। क०३४।

४-स-व्यु-पहि-म्दो = दशभूमिकसूत्र । क० ११ ।

(यह कथानक) भारतीय कथनानुसार नहीं प्रतीत होता, और युक्तियुक्त भी नहीं हैं। आर्थ असंग से महायान मुत्रों का अध्ययन कर (अपने) गुरु (असंग) से शास्त्रार्थ करने तवा गुरू से बिना पूछे पुस्तक का अवलोकन कर (उसकी) ब्याक्या करने की परिपाटि प्राचीन कालीन सत्पुरुषों में नहीं थी। संघ घट्र से भी कहते वे कि प्राचार्य के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। (लेखक के इस बात को) मानते हुए फिर मला (यह) कैसे युक्तियुक्त हो सकता है कि (वसुबन्ध ने) प्रायं यसंग के साथ वाद-विवाद किया। जैसा कि (बह बात) सर्वावित है असंग ने गैलेय से उपदेश ग्रहण किये थे। (फिर) वसुबन्धु को बेंखवर होकर (बसंग से) पूछने बीर बसंग के इस्टरेव से पूछ्गा कह (बपने) अनुज से (इस बात को) गुप्त रखने की वे सब (बातें) युक्तिसंगत भी प्रतीत नहीं होती। अतः भारतं के इतिहास में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि पापमोचन का उपाय पूछे जाने पर आये (असंग) ने जिनाजित (-मैंबेंस) से पूछ कर ( अपने अनुत्र से) कहा: कि "तुम महावान के ग्रंबी का विस्तारपूर्वक व्याख्यान करो, सनेक सूत्रों पर टीकाएं लिखों (ब्रोर) उच्नीय विजयविद्यां सास बार पाठ करो।" यह कहने पर (बनुबन्धु को अपने) अपने से समस्त महायान सूत्रों को एक बार पढ़ने मात्र से (उनका) ज्ञान हो गया । एक मंत्रज्ञ धानाये से भंजीपदेश बहुण कर ५०० धारणी-सूत्री का पाठ किया । गृह् यपति के विद्यासत्र जपने से तिब्रि मिली । परमार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ । विशिष्ट समाधि की उपलब्धि हुई। खस समय मन्ष्यलोक में विद्यमान समस्त बृद्धवननी का ज्ञान प्राप्त हो जाने से (उनकी यह) कीति फीलो कि शास्ता के निर्वाण के पश्चात् ग्राचार्य बसुबन्धु के समान कोई बहुअत नहीं हैं। आवकों के विपिटक में से पांच तो सूत्र (की) ३००, ००० क्लोकों में हैं, पार्य रत्नकृट संनिपात" ४६ को एक नाथ जोड़, अवतंत्रक थौर महासंविपातरल' को भी एक (ही पुस्तक) में निवकर (घोर) श्रेष गतनाहिसका अज्ञापारिभता बत्यादि कुल पांच गी छोटे-बई महाबान सूत्रों और पांच सा धारणी मंत्रों (को) अर्थ सहित हुदयंगम कर किया । प्रतिवर्ध एकबार उनका पाठ करते वे । ते लहंडे में प्रविष्ट ही, निरन्तर १५ बहोराव में (उपयुक्त सब मूत्रों का) पाठ समाप्त करते थे । अष्टवाहिस्त्रका प्रजापारिमता का पाठ प्रतिदिन दी-एक घटे में समाप्त कर सेते थे। जिस समय यह बाचार्य महायान में दोसित हुए, आजक मिटकघर स्नादि लगमग गांच गौ विद्वान महावान में दीकित हो गये । प्रार्थ धर्सन के निवन के पश्चात् (बसुबन्द ने) श्री नासन्दा के संधनायक (का पद) प्रहण किया और वर्ने क वर्षपर्याय की बायुत्ति करते थे । अतिदिन (शिष्यों की) क्षत्रि के धनुकृत (किसी-किसी को) बुसरे (त्रिलुओं से) प्रवनित (धीर) उपसम्पन्न कराते वे बीर (किसी-किसी को) स्वयं अविगत करते थे । भिल्लां के प्रधास्ता एवं प्राचार्य के रूप में (कार्य) करते थे । क्राने-अपने दीव का प्रतिकार कराते, स्वयं दशवर्माचरण का नियमित का से भानन

१--ग्चन-सोर-नंग-गर-पंत-महि-रिग-स्क्रमत् = उष्णीय निजय विद्या । त० इ० ।

२-इष्ट्रास-न-द्कोन-मधीक-व्कॅगस्-न-हृषुस-न=धार्य रत्नकृट संनिपात। क० २२।

३-फल-पो-छं = यवतंतक। ३० ७।

४-- इ.स.-ग-रिन-यो-छे = महातं निपातग्रस्म ।

५-और-पियन-वृग्यंद-स्तोड-प=चन्द्रसाहस्त्रिका प्रजापारिमता। क० २१।

करते और अन्य एक हजार (निस्तुओं) से प्रतिदिन दश्यमन्तिरण का पूर्णरूप से बान्धास कराते थे । विशेषतमा महामान के विभिन्न सूत्रों पर निमित्त एप से बीत अलग-मलग बार व्याख्यान करते थे । संघ्या समय भमी का सार संगृहीत कर (उसपर) बाद-विकाद करते थे बीर मध्यरानि में भिनित् निद्रावस्था में समिदेव ते धर्मे अवण करते थे। प्रातःकालः सम्यक् समाधि में जीन हो बाते में । कमा-कभी वास्त्र की रचना करते और वैधिकबादियाँ का समावान करते थे । पंचविद्यातिसाहसिका प्रजापारमिताः! प्रक्षपमीतिनिर्देश, दर्शभूमक, रत्नानुस्मृति, पंचमृदासूत्र, प्रतौत्यतमृत्याद-मृत्र सूत्रालंकार, दो विभंग इत्यादि नहायान (घौर) हीनवान के छोटे-बड़े सूत्रों, टीकाघी इत्यादि पर परटीका के रूप में लगभग पनास (पुस्तकों) धीर स्वतन्त्ररूप से ग्रष्टप्रकरण की रचना की । उपनीपविजय का शतसहस्र बार उच्चारण करने पर उसकी विद्या की सिद्धि मिली । तब गृह् यपति के साक्षात् दर्शन पाने पर-अपरिभित्त समाधि का लाभ हन्ना। इस अदेश में ('यह बात) सामान्यस्य से प्रसिद्ध है कि इन धाचामें के द्वारा बिरवित प्रतीस्व समुत्पाद-सूत्र की टीका धादि तीन पर टीकाओं की गणना अप्टापकरणों में की जाती है, लें किन दीका को प्रकरण की नंजा नहीं दो जाती, बीर साथ ही न व्यास्थाय कित के लिये भी प्रकरण की संज्ञा प्रयुक्त की जाती है । प्रकरण, उस प्रकीर्णजास्त्र का नाम है जो एक-एक-प्रमुख निषय का निर्देश करता है। धतः सुत्रालंकार जैसे पीड़ तंब की भी (प्रकरण) नहीं कहा जाता, फिर मला उसकी टाका की बात तो कहना ही बचा । यह भी उनित नहीं हैं कि बाठ प्रकरणों में से किसी का प्रकरण नाम हो बौर किसी का नहीं हो। इन ब्राचार्यं ने दूर प्रत्यन्त देशों का भ्रमण नहीं किया । (वे) अधिकतर (समय) गगव में ही रहे, जहां प्रातन वामिक संस्थाओं का कुछ जीवाहितर किया और महामान की एक सी बाठ वामिक संस्थाओं की स्थापना कर मनव के सर्वत्र धामिक संस्थापों से अ्वाप्त किया। एक बार पूर्व गीरी देश का स्नमण किया। वही भारी (संख्या में) एक न नागरिकों को (प्राचार्य द्वारा) धनेक मुत्रों का उपदेश दिसे जाने पर देवतायों ने स्ववंसच पूछा बरसावें। प्रत्येक निल्लारी को एक-एक द्रोण स्वर्ण-पूछा फिला। में भी १०८ वार्मिक संस्थाएं स्वापित की। पोडिविश में बाह्मण मिकक ने (बानार्य को) जामंत्रित किया और वहां १२ हजार महायानी भिक्षत्रों के लिये तीन माह तक (धामिक) उत्सव मताया गया । फलतः बाह्मण के घर में बहुमूल्य (पदार्थी की) पाच जाने प्रस्कृटित हुई। उस देश में भी बाह्यण, गृहपति ग्रीर राजाग्रों ने (ग्राचार्य के प्रति) श्रद्धा प्रकट की प्रौर १०= वार्मिक संस्वाएं स्वापित की । मीर भी दक्षिण प्रदेश थादि धनेन (प्रदेशों) में भी स्वय बानावें द्वारा खाता देकर स्थापित की गई धर्म संस्थाओं की संस्था कूल-जमा उपर्युक्त के बराबर है । अतः, कहा जाता है कि (बाजार्व द्वारा) ६५४ घामिक संस्थामी की स्वापना हुई । प्रत्यार्व बावे बसंग के समय की बापेक्षा (ब्राचार्य वसुबन्तु के) सभव में महाबानी (भिक्तु-) संब (की संक्या) ब्राविक वी । कहा जाता है कि सभी प्रदेशों के बोड़ने से महाधानी भिन्नुकों (की संस्वा) लगमग ६०,००० पहुँच जाती हैं। स्वयं बाचार्य के साथ चलनेवाले और सहवासी

१--यो र-पियन-ब्रि-चि-चड-स्तोङ्ग=पंचविनतिनाहिषका प्रजापारमिता। क०१८--१६।

२ - -दकोन-म्छोग-जेंस्-उन = रत्नानुस्मृति ।

३-पनय-मां-ल्ङहि-म्दो = पंचमुद्रासूत्र ।

४ -- तैन-हब्रे स-निय-म्दो = प्रतीत्यसमृत्याद-मून ।

भिज्ञुमों की भी (संस्वा) लगजन १,००० थी, धीर वे सब-के-सब शीलवान और बहुधुत में । जिन (स्थानों) में धाचामं वास करते में (उन) सब में धमनुष्यों द्वारा पूर्वापकरण उपस्थित किया जाना ग्रीर बहम्त्य खानो का प्रस्कृटित होना चादि अवसर प्रतीकिक घटनाएँ हुया करती थीं । (जो कीई) मन हा मन शुभाशभ प्रश्न करता, (बाचार्य अपनी) ग्रीभज्ञा द्वारा (जसका) प्रक्रोत्तर सही-सही देते में । राजगृह नगर में भाग सगने पर (बाजार्थ के) सत्यवाक से बन्नि शांत हुई । जनान्तपूर में संकासक रोग फीलने पर भी सरवज्ञाद से जान्त हथा । निद्यामंत्र के प्रभाव इत्या (अपनी) भाग पर का पाना आदि अने क आक्वर्यजनक कथाएं प्रचलित हैं । पहले और पीछे लगनग थांच सौ तीविकतादियों का संब्दन किया । सामारणतः सगमग गांच हजार बाह्मणी धीर तैषिकों की बुद्धवासन में दीक्षित किया । जल में एक हजार धानायी से पिरे ने पाल की ग्रोर प्रस्थित हुए। वहां भी पर्मसंस्थाएं स्थापित कर बने क निश्चसंघों की बृद्धि को । (किसी) पृहस्य को चीवर पारण किये खेत बोतते हुए देख (आवार्ष) धव बुद्धशासन का पतन हो चला है कह उद्वित्त हुए । धीर संघ के बीच न धर्मी रहेश कर उच्चीपविजय पारणी का तीन बार आबोसान्त पठन कर नहीं घरना सरीर खोड़ दिना। कहा जाता है कि कृत समय के लिने वर्म (क्या) मुर्व बस्त हो गया। बहुर्ग (उनकी स्मृति में) जिल्यों ने स्तुत भी बनवाया । तिस्वती इतिहास के अनुसार (बसुबन्धु द्वारा) बनि (-वर्ष) कोल का मल रचाकर काल्मीर में खंघनद्र के यहां में जा बया, तो (बह) प्रसन्न हुए, (पर कोश की) टीका दिलाय जाने पर अप्रसन्न हुए। (संबमद्र के) बास्त्राओं करने के लिये मनाव आने पर वसवत्व ने कहा: "(मैं) नेपाल का रहा हूं।" (बसुबन्बु द्वारा) कीय (और उसकी) हाका रचाकर सममद्र की प्रस्तुत करने पर (उनके) असंज और अप्रसन्न होना बादि (बातें) सही उहरे, (पर) सम्पनह की मगय बाने की कवा भारतीय (इतिहास) में उपलब्ध नहीं है । (पदि) खाये भी तो पूर्व काल में (बायें होंगे)। (क्योंकि) प्रतीत होता है कि बन्वन्य के नेपाल जाते समय समाद्र का नियन हुए अनेक वर्ष बीत गये वे । बाबार्व धार्य असेग द्वारा प्रवित्त होकर लगभग ७५ वर्ष बाबिकजार्य किये जाने (धौर) १५० वर्ष (की घासु) एक वीजिल रहने का (जो) कवन किया गया है (वह) प्रचंबवं (को एक वर्ष गिना गया) हैं, और (यह अपने) धानिक जीवन की दुष्टि ने मुनित मुनत हैं। तीन वर्ष ने मिनक अगत् का उपकार संवश्य हो किया था । कुछ भारतीयों का मत है कि वालीस वर्ष ते समिक (लोक कल्याय) सम्पन्न किया । सावार्य वसुदृश्यु समझन १०० वर्ष (की प्रायु) तक बर्तमान रहे। आयं बसंग के जीवन काल में ही (वसुबन्धु में) भने क वर्ष तक जगत का हित सम्पादित किया था. (और) आर्थ (असंग) के बाद लगमग २० वर्ष जगत् हित किया। यह कहना त्याय सनत है कि ओट नरेव ल्ह-यो रिन्यू अन-यूचन इन बाचार्य के समरामयिक था। यार्य धसरा (धीर उनके) भादे (बसुबन्ध्) कालीन कथाएँ (समाप्त)।

# (२३) आचार्य दिङ्नाग (४२५ ई०) आदिकालीन कथाएँ।

महान् धावार्यं वनुबन्तु के लगभग उत्तरार्थं जीवनकाल में, राजा गम्भीर पद्म की मृत्यु के परवात्, परिचम मण्डेश में उत्तम राजा श्रीहर्षं का धाविमाँव हुआ। (वह) अत्यन्त राज्तिशाली वा धीर (उत्तने) सबस्त परिचम राष्ट्रों पर शासन किया। पीछे बुद्ध शासन के प्रति बास्था हो, (वह) धावार्य गुणप्रभ (को) धपने गृद के रूप में भानने लगा। उस समग्र के लगभग पूर्व दिशा में राजा बुक्तवन्द्र का बंशव राजा विगम चन्द्र और उसका पुत्र कामचन्द्र राज्य कर रहे थे। वे दोनों राजा धन्तिशाली, महामोग

बाले, दानप्रिय (धीर) अमीनकुल राज्य करनेवाले थे, लेकिन विरत्न की घरण में ग्रनागत थी। बौद्ध (ग्रीर) सबौद्ध दोनों का सत्कार करते थी, विजेषकर निर्मन्यों पर श्रद्धा रखते थे । कहा जाता है कि काश्मीर में उस समय भी राजा महासम्भत' विद्यमान था । उत तमय पूर्वदिता में प्राचार्य स्थिरमति और दिङ्नाग जनहित था कार्य भरते पे । पश्चिमदिशा में आर्थ धर्मम के शिष्य बढ़दास के उत्तराथ बीवन काल में उनके द्वारा जगतहित बीर गुणप्रभ को जगतिहत में प्रगति होते का नमय था। काक्मीर में भवन्त संबदान ने विश्व जत-कल्याण किया। बाजायं धर्मदास सब देशों का भ्रमण करते हुए धर्मीपदेश करते ये । दक्षिण प्रदेश में बाजावं बुद्धशालित का प्रादुर्भाव हुआ । मञ्च घीर विमुक्तसेन का सगभग पूर्वीब जीवनकाल या । ब्रोडिनिश में राजा जले व्ह का वंडा नागेश घीर नाजीश नामक बाह्याण मंत्री का प्रादुर्भाव हुआ। सात वर्ष के लगमन राज्य करने पर (बें) बार्यन्त गवित्तशाली बन गर्वे। (गर्हा तक कि) विगमचन्त्र भी (उन्हें) प्रणाम करता था। साचार्य लुईगाद डारा विनात किये जाने पर (राजा ने) राज्य का परित्याग बिया । निद्धि पाने वाले राजा दारिकपा और मंत्री डेंगिया है । आवार्य विरत्न दास भी भवा के समकालीन थे । शोडिविश में मह्यालित नामक बाह्मण ने भी (बढ़) शासन की बडी सेवा की । इन (राजाओं) में से जब राजा थी हमें (एक) अतुल्य राजा बना, (उसनें ) म्लेच्छ सम्प्रदाय (को) नष्ट करना चाता । इसलिये (उसनें ) मीलस्थान के पास एक छोटे प्रदेश में केवल लकाइयों की (एक) विशाल नसविद बनवायी और सारे म्बें इह (बर्म के) उपदेशकों को दलवाया । महीनों तक सभी सावनों का प्रवस्थ किया । उनके सिद्धान्त की सभी पुरुष्के इकट्ठी कराके धाम में जला दी । फलस्वरूप १२,००० मने च्छा सिद्धानावादी जल (कर नर) गये । उस समय लोरसन देश में एक मने च्छा-पर्म का काला या जो बिनाई का काम करता था। उसने पीरे-पीरे (जो तन्तान) परेसती गर्गा (वे) बाद के सभी म्लेक्ड (बाति के) लोग हैं। उस राजा द्वारा इस तरह (म्लॅंच्छ जाति का) विनाग किये जाने के कारण लगभग १०० वर्षों तक फारसी मत के प्रत्यावियाँ (की संख्या) बहुत कम हो गई। तब (राजा श्रीहर्ण ने) पाप-मोचन के लिये मह, मालवा, मेवर, पितृवं और चितवर नामक देशों में एक-एक महाबिहार बनवाया. एक-एक हजार मिक्सों की जीविका का अवन्य किया और (बीड़) वर्ष का विप्न प्रचार fam i

महान् धानार्य गुणजन का जन्म मचुरा में एक बाह्यण कुल में हुआ। (वह) समस्त बेदी और फास्त्रों में निष्णात हो गये। पीछे उसी (देश) में एक विहार में अविति और उपसम्पन्न हो, महान धानार्य बनुवन्तृ के पास आवक के विविद्य और धने के महापात मुत्रों का भी विद्वा के साम अध्यान किया। विभिन्न निकार्यों के समस्त विनयों (और) धास्त्रों में पाण्डित्य-अम्पन्न हुए। एक जान (क्लोफात्मफ) विनय का नित्य प्रति पाठ करते थे। मणुरा के अपपुरी नामक विहार में वास करते थे। (इनके साथ) पांच हुआर सहचारी भिन्नु रहते थे जो सब-के-सब सुरुग से पूरम नियमों का उपलब्धन होने पर तत्काल दीव का अतिकार करते थे। सतः (वे सब) वे से ही विद्युद्ध सीलवान् थे, जैसे पूर्व में अहंतों द्वारा (बुद्ध) शासन का संरखण किये जाने के धमय में थे। मुक्तर और मानुकाषर भी अने के थे। एक जान्स (क्लोक बाने) विनय को कालस्य रखनेवाले भी पांच सो ने सगमन थे। शील की विद्युद्ध के बन द्वारा राजा औ हुयें

१—गव-मोस्-ब्कुर=महासम्मत ।

के मतंगराज नामक मंत्री (की) एक बार राज-दण्ड ने बांलें निकाल दिये जाने पर भी धानाम के मीत के तिबद्धि के प्रताप (तथा) प्रणियान के बल ते (इसकी धांलें) पूर्ववत् हो गई। राजगृष होने के नातें प्रतिदिन (उन्हें) प्रमुर सामान भेंट स्वक्ष्य प्राप्त होते थे, लेकिन (बे) तत्काल सभी (बस्तुए) शुभ (कार्यों) में उपयुक्त करतें घोर स्वयं युतांगों से भ्रष्ट महीं होतें थे।

ग्राचार्व स्विरमति । जब याचार्य वसुबन्द ११ वःस (स्लोकारमक) प्रवचनों का पाठ करते थे, (तो) एक ग्राजानेय कवृतर विकि के बीच में बैठ बाहरपुर्वक मुना करता था। मरने के बाद वह दण्डकारण्य तामक प्रदेश में एक सेठ के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही (उसने) बानायें का पता पूछा । "कौन बानायें हैं ?" (यह) पूछे जाने पर (उसने कहा : ) "बसुबन्य है ।" (उन्होंने ) बताया : "मगम में रहते है ।" उस देश (मगय) के ज्यापारी में पूछने पर भी (मगब में) होने (की कवर मिली)। सात वर्ष (की प्रवस्था) में (वह) प्रानार्थ वस्वन्य के पास ले जाया गया और विद्या सिलाये जाने पर विना कठिनाई के सीम ली। उस समय मुट्ठी गर चना मिला और (बह उसे) लाने के विचार से किसी तारा-मन्दिर में था। आयाँ (तारा) को बिना बढायें (बेरा) साना उचित नहीं हैं सीच बुद्ध चने चढ़ायें, तो खुदकते आयें। आयीं के खावे बिना स्वयं नहीं बाना चाहिए सोच (चने के ) समाप्त होने तक बढ़ाये ; पर वे चने न्द्रकते ही गए। इस पर बालक होने के कारण (बहु) दो पड़ा। आर्थी ने साझात दर्शन देकर कहा: "तू रो मत, में धार्शाबाद देती हूं।" तत्क्षण (वह) धनन्तर्यात ही गया, और वह मृति गाय-तारा के नाम के प्रतिद्ध हुई। पीछे (वह) त्रिपिटक घर स्वविर बन गर्ये । विशेषकर नहांचान (बौर) हीनवान के समस्त यभि (पमी) में निसण हो गर्ये । (बह) बार्य रस्तकृट की बाव तिकरते (बीर) शव कार्य बार्यातारा के निर्देशन में (करते थें)। ४१ रत्नकृट संग्रह भीर मञ्चमक मूल की वृत्ति भी लिखी। बाजार्य बसबन्ध के निवन को कृद्ध ही (समय) बाद (जन्होंने ) ने धिक वे स्टपास धादि धनेक (ते विक) वाधियों का जण्डन किया और (वह) वार्गास्वर के (नाम से) विकासत हुए। आचार्य बसुबन्ध-कृत अधिकांग वृत्तियों पर त्राध्य तिसा और (मृल) ग्रंबों की अने क टीबाएं भी लिसी। कहा जाता है कि अभि (-धर्म-) कोश पर भी वृत्ति लिखों हैं, (पर) यही आचार्य है या नहीं इसका पता नहीं । पिछले बाजायों के समय में स्थापित की गई वर्म संस्थाएं उस नगर अपिक न भी । यतः, कहा जाता है कि इन आवार्य ने भी १०० वार्मिक संस्थाएं स्वापित की।

आचार्य दिङ्नार्ग (३४५ ई०) का जन्म दिलाण कांची के पास सिह्दक नामक नगर में (एक) बाह्यण कुल में हुआ बा। (उन्होंने) सब दौंयक सिद्धान्तों में अगाद विद्वत्ता प्राप्त की। बाल्सीपुणीय सम्प्रदाय के प्रशास्ता नागदत ने अखज्या ग्रहण कर, आवक के विभिन्न में पाण्डित्य प्राप्त किया। उन्हों अशास्ता से उपदेश ग्रहण करने पर (प्रशास्ता ने) अवर्णनीय धात्मा की खोज करने का उपदेश दिया। सावधानी ने (बात्मा की) ग्रविषणा करने पर (उसका) अस्तित्व (कहीं) दृष्टिगत नहीं हुआ। दिन (में) सब खिड़िक्यों बील, रात (को) नारों घोर दीप अला, (अपने) शरीर (को) नग्न कर बाहर (धौर) भीतर सर्वव देखा। (इन्हें) ऐसा करते हुए साथियों ने देखा धौर (यह बात) प्रशास्ता से कहीं। प्रशास्ता के पूछने पर (उन्होंने) कहा "में मन्दवृद्धि होने के कारण प्रशास्ता द्वारा उपदिष्ट तस्व के दर्शन करने में प्रत्मर्थ हैं, इसलिय प्रावरण से धवपुष्टित हुआ हुँगा धोच ऐसा करने देखता हैं।" (दिङ्नाम द्वारा) उस (धात्मवाद) का खण्डन करने की युन्तियाँ प्रस्तुत किये जाने पर वह कुद होकर बोला: "मेरे छिद्धान्त

पर व्यक्ष करने वाला सू (यहां से) हट जा।" (और उसने बाचार्य को) अस्यान में वहिण्कृत कर दिया। यद्यपि (दिरु नाग अपनी) प्रतिमा से वहीं (उनका) सण्डन कर सकते वे ; (पर सूर के साथ ऐसा करना) उचित नहीं है, इसलिये प्रणाम कर चल दिया । क्रमणः आचार्य वतुषत्यु के यहां पहुँचे । महायान (और) हीनयान के समस्त पिटकों का अवन किया । कहा जाता है कि ग्रंत में (उन्होंने) ४०० सूत्रों की कंठम्ब कर लिया जो महायान, हीनवान और मंत्रधारणी को मिला-जुला कर है। विशेषकर किसी मंत्रज आवार्य से विद्यागंत्र सहण कर साधना करने पर आवं मंत्रकी ने नासात दर्शन दिये । फलतः (वह) जब बाहते (मंजुधी से) धर्मोपदेश सुनते थे । घोडिविश में किसी जन-विहोंन धरण्य के एक भाग (में) भोरशैन नामक गुफा में रह, एकत्म (चित्त) ने यानाम्यास करने समें। मुख वर्ष के बीतने पर श्री नालन्दा में तीविकों का भारी विवाद उपस्थित हुआ । बहां सुदुर्वेय नामक एक बाहण भी सम्मितित हुआ जो घपने इस्टदेव के साक्षात् दर्शन था, तर्क में निष्णात (धीर पास्त्रार्थ में) धपराजित था। वहां बौद्धों ने (उसके लाय) शास्त्रार्थ करने में असमये हो, पूर्वदिशा ने आचार्य दिङ नाग की आमंत्रित किया । (आचार्य ने ) उस तैथिक को तीन बार परास्त किया और बहां एकतित सभी तीर्धिकवादियों का एफ-एक करके खण्डन किया (तथा उन्हें) वृद्ध वासन में प्रतिष्ठित किया । बहां (विक्षं) संघ को धनेक सूत्रों का व्याक्यान किया, प्रतिधर्म का विकास किया (और) विविध न्याय और तकं शास्त्रों का भी प्रणयन किया। कहा जाता है कि कुल जमा १०० पुस्तकों की रचना की । पुनः प्रोडिविश जा, ध्यानाम्यात करने समे। वहां अपनी अवाधारण प्रतिभाके बस से निवृत तक विद्यान्त पर पहले रचे गये शास्त्री के तितर-बितर हो जाने से (उन्हें) एक (पुस्तकाकार) में लिखने का विचार किया भीर भ्रमाण-समुख्यता के मंगलाचरण (बीर) अतिज्ञा (में लिखा है)-

> "प्रमाणभूत, जगत् के हितैयी, शास्ता, सुगत (भौर) जाता को प्रणाम कर, प्रमाण निद्धि के लिये धपने सब पंथों को, संगृहीत कर विवारी हुई (कृतियों का) एकीकरण करता हूँ।।

(धाचार्य द्वारा यह क्लोक) खड़िया भिट्टी से लिखे जाने पर मुकम्य हुआ, सब विकाएं आलोक से क्याप्त हुई और महाशब्द गूंज उठा । कृष्ण नामक बाह्मण ने यह शकुन वान, धाचार्य के निकाटन करने के लिए वले जाने के बाद जाकर उसे भिटा दिया । इस प्रकार यो बार भिटाये जाने पर तीसरी बार (धाचार्य ने ) लिखा : "(यदि तुम) इसे परिहास धीर कीड़ा के लिखे (मिटाते हो), तो (इसकी) बड़ी घावक्यकता है, घतः मत मिटायो । यदि घर्य में गलतियों पाकर जास्त्रार्थ करना चाहते हो, तो (धपना) रूप प्रकट करो ।" यदि घर्य में गलतियों पाकर जास्त्रार्थ करना चाहते हो, तो (धपना) रूप प्रकट करो ।"

१—वद-म-कृत-तत्-वृत् = प्रमाणसमुख्यम । त० १३० । बाचार्य दिङ्गाम का मह संग मूल संस्कृत में उपलब्ध नहीं हैं । संस्कृत स्लोक के प्रथम दो पाद यसोमित्र की संभिषमं कोश-व्यास्था में सुरक्षित हैं — प्रमाण-भूताय जमदित पिणे प्रणस्य शास्त्र संगताय तामिने । इस स्लोक की पूर्ति निस्तिकित दो पादों में की जाती हैं :— प्रमाणसिक्षी स्वकृतिप्रकी जैनात् निष्याते विप्रसूतं समुख्यितम् ।।

की) प्रतीका करने लगा। लीट कर सामार्थ ने (वृद्ध) शासन की साक्षी देकर, शास्त्रार्थ किया और सनेक बार तीविक को हराया। (जब बाचार्य ने) कहा: "सब तुम बुद्ध शासन में प्रबंश करों " तो जसने प्रभिमंत्रित-पूल फेकी, जिसके फलस्वरूप ग्रानीसे का सामान जल गया। भाषायं भी जलते-जलतं वर्ष गर्वे। वह तैविक बाहर चला गया। (आवार्य में) सोचा: "मैं इली एक के हिल करने में भी असमवें हूँ, भजा दूसरे का हित की कर पाठ ।" (मह विवार कर जब वें) विचोत्पाद (-बोधिविच का उत्पाद) त्यागने लगे, तो साक्षात् धार्व मंज्ञी पद्यार कर बोले: "पुत्र, मत, मत (तृ ऐसा) कर! जधन्य जन के संग में कुबुद्धि उत्पन्न होती हैं। (मैं) जानता हूँ कि तेरे इस भारत का तीर्षिक समुदाय (कुछ) बिगाइ नहीं सकेगा। तेरे बद्धत्व की प्राप्ति तक में बल्बाण मिल्र के रूप में रहेगा। मधियात काल में यह सभी णास्त्रों का एक मात चला बनेगा।" यह कहने पर बाचार्य ने निवेदन किया: "(यह जीवन) ब्रनेक बसहा हुन्हों से युक्त (है जिसे) महन करना कटिन हैं; (बेरा) मन भी दुराचार में ग्रासकत रहता है; सत्पुरण ते में होना दुष्कर हैं; यदि धापके दर्शन मिले भी, मझे धाशीर्धाद नहीं मिला है, इस पर (मैं) करूँ क्या।" "पुत्र, तृ सत अप्रसन्न हो। सभी आठको से मैं (तुने) बंधादांगा।" यह कह (बार्य संबंधी) अन्तरात हो गये। तब (आवार्य ने) उस आस्त की भी अच्छी तरह रचना की। एक बार कुछ अस्वस्य हो गये और नगर से भिकाटन कर किसो बन में बैठे थे, ती (उन्हें) मींद या गई। स्वप्न में बनेक बढ़ों के दर्शन मिले और बनेक समाधि की उपलब्धि हुई। बाहर देवताओं ने पुष्प बरसाबे, बन्न पूर्व भी (भावार्य की सोर) जुक नये (और) नजपुथ शीतल काया कर रहा था। उस समय देश का राजा (अपने) धन्वरों के साथ मनोरंबन के लिये (उसी वन की सीर) गवा तो (धावार्य को) देखा, बीर आपवर्यचिवत हो, वाद्य ध्वति करने लगे, विससे (उनकी) मींद टूट गई। "बंगा घाप दिल्लाग हैं?" पूछने पर (उन्होंने) कहा: "लोग मंत्रों) ऐसा ही कहते हैं।" राजा ने (उनके) चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद (भानामं) दक्षिण-अदेश कले गर्व । लिझ-भिश्न देशों के प्रधिकांश तीविक वादियों का खण्डन किया । पूर्ववर्ती सामावी द्वारा स्थापित सधिकांन धार्मिक संस्थाओं का जीगींद्वार किया। हिर खोडिविश के राजा के भद्रपालित नामक मंत्री की, जो राजा का कोषाध्यक्ष था, बद्ध णामन में वीक्षित किया । उस बाह्मण ने १६ महाविहार बनवाये । प्रत्येक (विहार) में महाभिक्ष संघ का गठन किया। प्रत्येक विहार में ब्रनेक धार्मिक संस्थाएं स्वापित की । (संघ के ) जील की विवादि के धोतक स्वरूप उस बाह्यण के उद्यान में सब रोगों को दूर करनेवाला मुख्डिहरीतकी का (एक) बुझ था जी एक बार बिलकुल मुख गया या। बाचार्य के प्रणिधान करने पर सात दिनों में हरा भरा हो नया। इस प्रकार प्रधिकांश तीर्विकवादियों का खज्जन करने पर वें तर्कपुंगन के (नाम) से प्रसिद्ध हुए। सब दिशाओं में (उनकी) जिष्यमञ्जली थी, लेकिन एक भी धननायी थमण की अपने पास नहीं रखते थे। अल्पेक्ट्रक और सन्तोधी में और आजीवन १२ धतगुणी में प्रतिष्ठित रहते हुए (वे) घोडिविस के किसी एकान्त बन में निर्वाण को प्राप्त हुए।

भदन्त संबदास । धानार्य बनुबन्ध के किटब में । (में) दिशण प्रदेश के रहने बालें में, जाति के बाह्मण में (धीर) सर्वासितवादी में । उन्होंने बच्चासन (-मूख गया) में दीर्बकान तक रह, विनय धीर धीम (-धमें) के बीबीस स्कूल स्थापित किये । तुरुक राजा महासम्बत के निमंत्रण पर काश्मीर चले गयें । रत्वपुष्त धीर कुम्प्रकुष्यली विहारों का निर्माण किया । महायान धर्म का विपुल प्रचार करने के बाद उसी देश में (इनका) निधन हुया । काश्मीर में पहले महायान जासन का सिधक प्रचार नहीं था । ससंग (धीर

वनके) बाई (वसुक्खु) के समय थोड़ा-बहुत प्रसार हुआ। इन आचार्य के समय से (महायान का) उत्तरोत्तर विकास होने लगा।

आचार्य धर्मदास का जन्म पूर्वी भंगल में हुआ था। (वे) धर्सन (घोर उनके) भाई (वसुबन्धु) दोनों के जिष्म थे। नारों दिलाओं के सब देशों का घ्रमण कर आय मंजुधी का एक-एक मन्दिर बनवाया। कहा जाता है कि (इन्होंने) सम्पूर्ण योगाचार 'भूमि" पर टीका लिखी।

धाचार बृद्धपालित (पांचवीं गताब्दी के धारम्भ में) का जन्म दक्षिण तम्बल देश के अन्तगत हसकीड़ा नामक (पाम) में हुआ था। (इन्होंने) उसी देश में प्रवच्या पहण कर (महायान का) बहुत प्रथ्ययन किया और धाचार्य नागमित के जिप्य धाचार्य संव-रिजित के साथ धाचार्य नागार्जुन के ग्रंथों को पड़ा। (प्रध्यपन सनाप्त कर) एकाप्र (चित्त) से ध्यान-भावना करने पर परमज्ञान को प्राप्त हुए। उन्हें धार्य मंजुओं के दर्शन मिले। दक्षिण के दण्डपुरी नामक चिहार में रह, धने क धर्मोपदेश दिये। धार्य पिता-पुल (-नागार्जुन और धार्यदेश), धाचार्य सूर इत्यादि द्वारा रचित धने व शास्त्रों की व्याख्याए चित्रों। अंत में गृटिकासिद्धि की ताधना करने पर सिद्धि मिली।

भानायं मन्य (भाववियोक) का जन्म दक्षिण मन्य में एक अंग्ड क्षांत्रम कुल में हुआ था। (इन्होंने) उसी देश में प्रज्ञज्या ग्रहण कर, विणिटक में विद्वता प्राप्त की। मध्य देल में बा, आचार्य संवरशित से महायान के बनेक सूत और नागार्जन के उपदेश ग्रहण किये। फिर दक्षिण प्रदेश को चले गये, और बर्ज्यपणि के दर्शन प्राप्त कर, विशिष्ट समाधि की सिद्धि की। दक्षिण के लगभग पचास विहारों का स्धिपतित्व किया और अनेक धर्मोपदेश किये। आचार्य बृद्धपालित के निधन के पश्चात् उनके रिचत गास्तों का अध्ययन किया। मध्यमकमूल ग्रंच पर लिखे गर्मे पूर्ववर्ती साचायों के मत का खण्डन किया और (मध्यमकम्ल पर) टीका जिखकर, नागाजून के उपदेश का अवलम्बन करने की प्रतिज्ञा की धौर कुछ मुलों की बृतियां लिखी। घन्त में इन्होंने भी गृहिका-सिद्धि की साधना कर सिद्धि प्राप्त की। पर ये दोनों ग्राचार्य विपाकरूपी शरीर (की) छोड़कर, विद्याधर के स्थान को चले गयें। इन दो ग्राचावों ने माध्यमिक सभाववाद की स्थापना की । ग्राचार्य ब्ह्रपालित के अधिक जिल्ला नहीं थे । परन्तु ग्राचार्य करन शिष्य भारी संख्या में थे। हजारों की संख्या में मनुबर शिक्षुओं के रहने के कारण (इनके) मत का व्यापक रूप में प्रचार हुआ। इन दो आचायों के प्रायमन से पूर्व संगल्त महायानी एक ही जातन में रहते थे। इन दो प्राचायों ने (एक दूसरे का यह) खण्डन किया कि आर्थ नागार्जुन और आर्थ प्रसंग के मत में बड़ा धन्तर हैं - असंग का मत मध्यम मार्ग का प्रवर्शक न होकर विज्ञानमाल हैं (जबकि) छापै नागार्जुन का मत (माध्यमिक पंच हैं, बतः) हम इस (मत) को छोड़ धन्य सिद्धान्त (को स्वीकार) नहीं (करते) हैं। फलतः मध्य की मृत्यु के पक्ताल महायान भी दो निकायों में बँटा प्रौर बाद-विवाद उठ खड़ा हुआ । बानाय स्थिरमति ने मध्यमकभूल की एक व्याख्या लिखी । यह पुस्तक दक्षिण प्रदेश पहुँची तो मञ्च के निष्यों ने (इसे) ध्यक्तिसंगत बताया। उन्होंने नालन्या था, स्थिरमित के शिष्यों से शास्त्राचे किया तो भव्य के शिष्यों ने विजय प्राप्त की, ऐसा समाववादियों का कहना है। इसका पता चन्द्रगोमि भीर चन्द्रकीर्ति के

१--इड-मस्-मं = हंसकीवा\_।

कास्त्रायं की घटना से चलता है। बुद्धपालित का धायं नागार्जुन के पूर्वांघं जीवन (काल) का जिष्य होना, मध्य का उनके उत्तराधं जीवन (काल) का जिष्य होना, मध्य का उनके उत्तराधं जीवन (काल) का जिष्य होना, बाद-धिवाद का होना, बुद्धपालित का चन्द्रकीर्ति के रूप में पेटा होना इत्यादि दाले भोटवासियों की कपोल-कर्णना ही प्रतीत होती है। कुछ (लोग) इसका विरोध कर कहते हैं कि वे (-बुद्ध-पालित धोर भथ्य) धाचार्य मागार्जुन के पट्टिकाय हैं, भध्य को उपसम्पन्न करने वाले उपाध्याय भी नागार्जुन हैं सौर चन्द्रकोर्ति झामेंदेव के साक्षात् विष्य हैं। आयंदेव जैसे दोनों का प्रमाण रहते हुए उन दोनों के सलग-सलग सिद्धान्तों में बंटने की क्या झावश्यकता हैं। (यदि) चिनेकजील हो, तो ऐसे (कथानक का) कीन विश्वास करे।

आर्य विमुक्त सेन का जन्म मध्यदेश और दक्षिणदिशा के बीच में ज्वालागृहा के पास हुआ। (से) बाचार्य बुड़दास के प्रतीका वे और आर्थ कुरुकुल्लक संप्रदाय में प्रविजित हुए । इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त में पाण्डित्यसम्पन्न होने (के बाद वें) महावान को धोर सके धौर धाचार वसवन्ध के पास चले गरे। प्रज्ञापारिमता का धध्यधन कर उसके सम्पूर्ण सूर्जी को कण्डम्य कर लिया, (परन्तु उसके) उपदेश नहीं सुने। बाचार्य संघरिकत के सन्तिम जिल्ला बन, प्रज्ञापारिमता का उपदेश उनसे प्रहण किया। यह आचार्य, तिञ्चती जनश्रति के बनुसार बाचार्य बसुबन्ध के णिष्य (हैं बौर) ब्रह्मपार्यमता के विशेषक्र हैं। कुछ बार्रातयों का कहना है कि (ये) दिक्ष नाम के णिष्य हैं: वस्-बन्ध से घेंट भी नहीं हुई, प्रज्ञापारीमताभिसमय का अध्ययन आवार्य धर्मदास के साब किया और (इसका) उपदेश भव्य से ब्रहण किया। आवेदेशीय जनश्रृति के अनुसार (में) बस्वन्ध् के धन्तिम शिष्य है। ऐसा नहा जाता है कि नानाविध मतों से इनका बी ऊब गया था (धीर) विधाम करने के लिये जब प्रजापारिमला पर मनन (और) चिन्तन कर रहे थे, (उनके) यन में विशिष्ट धनुमृति उत्पन्न हुई। (बास्तों के) प्रथं में सन्देह नहीं था, पर जब एक मुख भीर अभिसमयालंकार के पदों में कुछ असंगत होने में बेचैनी हो रहीं बी, स्वप्न में आये मैंब्रेय में व्याकरण किया कि: "तुम बाराणसी के विहार में जाओ, महान् सफलता मिलेगी।" प्रातःकाल वहां पहेंचे तो उपासक कान्तिवर्मन ग्रयसर्वाच से भेंट हुई (जो) दिलाण गोतल से पंचिवजातिसाहिश्वका (प्रजापारिमता की) पुस्तक लाये थे। सूझ के पदों (को प्रभिसमय) ग्रलंकार के सदक पाने पर बाल्वासन मिला। (ये) अन्दाध्यायी मुल, अभिनमयालंकार के अभाववादी मध्यमक के प्रवे में स्याच्या करनेवाले धौर नमस्त मुतालंकार के तुलनात्मक शास्त्र के रचीयता थे। इस आचार्न के प्रादुर्मीय से पूर्व ऐसे (शास्त्र का) प्रमाव या। इसलिये, कहा जाता है कि विश्वति-प्रालोक भें पहले प्रन्य द्वारा अनुभव न निये जाने का क्यन करने का यह कारण है। श्रंत में पूर्व दिशा में किसी छोटें-मोटे शासक के (राज) गरु वने । सगमग २४ विहारों के मठाधीस रहे और प्रजापारिसता का महायहप से व्याख्यान किया। फलत: प्रजा (पार्रामता) सूत्र का मध्यपन करनेवाले ही कम-ते-कम एक-एक हजार भिक्ष तीम वर्षो तक एकत होते रहे। भारत (ग्रीर) तिब्बत में इन आवार्य (के संबंध में) मनेक देत-कथाएं हैं (जैसे कि यह आचार्य) प्रवय यूमिक हैं, प्रयोगमार्गिक होने से साक्षात् आये नहीं हैं; पर आये के निकट होने से उसके धन्तर्गत है, यद्यपि पुषण्डन है, धार्य विमयत सेन नाम के 'आय' तो उपनाम है जैसे राजा बद्धपण कहने से बुद्ध नहीं होता धीर हीनमार्गारुड़ बोधिसत्त्व हैं इत्यादि । पर (इनके) सत्युरुष होने में विवाद ही नहीं, (क्योंकि) इनका ह्रदय कौन जाने कि साधारण पुरुष का है या धार्य का । (ये) जनसाधारण की कवि के धनकुल आचरण करनेवाले प्रतीत होते हैं।

१-हबर-वहि-फूग = ज्वालागृहा ।

२-- जि-स्य-स्नइ-द=विवाति-प्रासीक । त० ६६ ।

धानावं जिरलदात ने ज्ञानावं वसुबन्ध के पान अमि(-धर्म-) पिटक का सध्ययन किया (ग्रीर) विभिन्न देणों के पिटकघरों के सम्पर्क में रहे। बालागंदिङ नाग (४२५ ई०) से (इनकी) गहरी मिलता हो गई (प्रोर) दिङ्नाग से प्रजापारीमठा का प्रध्यपन किया। कहा बाता है कि (इनकी) प्रतिमा दिङ्नाग के समान थी। (इन्होंने) प्रण्टसाहिसका प्रजापारिमता पिण्डार्थ पर टीका भी लिखी। इनके द्वारा रचित गुणापर्यन्त स्तील पर दिङ नाग ने भी (एक) उपसंहार लिखा । धाचार्य तिरत्नदास, धाचार्य गूर का (ही दूसरा) नाम माना जाता है। जो (इतिहासकार) जतपञ्चजतक-स्तोल पर दिङ्नाग द्वारा मिश्रक-स्तोत । परिमिष्ट लिखे जाने के घाषार पर शूर और दिवनाग ने चापस में (विद्या का) धादान-प्रदान किया है कह, (बौद्ध) धर्म का उद्भव (-बौधधर्म का इतिहास) लिखता है, (जसने) या तो मलत सूचना सुनो है या सुनने पर भी अनिश्चित मनगढ़त है। मिश्रक-स्तोच में दिङ्गाग के जो शब्द है वे शतगंचणतक-स्तोज के पद प्रौर उनके प्रतिसंधि या भाव-अयंत्रक ही है, इसलिये समझना चाहिये (कि दिङ्नाग ने) टीका के रूप में लिखा है न कि इन दो प्राचायों ने (स्त्रोत) लिखने की होड़ लगाई थी। पंत में इन धालावं ने दक्षिण प्रदेश जा, यने क विहारों के मठाधीश बन, बहुत से लोगों को धर्मीपदेश दियें । द्रविड देण भी, ५० धर्म संस्थाओं की स्वापना कर, दीवकाल तक (बुढ़) गासन का संस्क्षण किया। ग्रंत में यक्षणी की आधना कर, जतपुष्प नाम पर्वतराज को चले गये। उपासक वान्तिवर्भन् की पीतल यावा भी इसके नामकालीन थी। पुण्डवर्धन देन के घरण्य में (उक्त) उपासक ने धार्यावलोकित की साधना की और सिद्धि (प्राप्ति) के प्राय: नक्षण भी प्रकट हुए। राजा शुमसार वे स्वप्न में (देखा कि:) 'आयांवलोकित (को) प्रामंदित करने से (वें) इस देश को पधारेंगे जिसमें कि जम्बूडीए में दुर्भिक्ष धौर महामारी का संत होगा बीर (सभी) मुखी होने । इसके लिये अन में रहने वाले उपासक (को) पोतल पर्वत भेज दिया जाय।" राजा ने उपासक (को) बुलवाया और (उसे) मुक्ताकलाप, निमलण-पत्न (ब्रीर) पार्थय के लिये पण भी दिये । उपातक ने सोना: "(इस) दुगंम मार्ग और दुर (की याला) में प्राण संकट की भी सम्भावना है। फिर भी (में अपने) इच्छेद के निवास-स्थान पर जाने के लिये प्रेरित किया गया है, बतः इस (-राजा) की आज्ञा भंग करता जीवत नहीं।" यह सोच पोतस का यातावृत्तान्त लेकर चल पढ़ा। घंत में धन श्री द्वीप श्री धातकटक के चैत्य के पास पहुँचा । वहां से पोतल जाने का रास्ता जमीन के तीचे से कुछ दूर जाने पर फिर पृथ्वी पर से जाने का रास्ता मिला। कहा जाता है कि आज (यह मार्ग) समुद्र के उसक्ते से ढँक गया है और ननुष्य जा नहीं सकता। पूर्वकाल में (वहीं से) मार्ग होने से (वह उस मार्ग से) गया था। वहां एक बड़ी नदी को पार न कर सका, तो (उसने) वालावृत्तान्त के धनुसार तारा का स्मरण किया, स्रोर किसी बुद्धा ने नाव से पार कर दिया। फिर एक समुद्र की पार न कर सकने पर (उसने) भक्टी से आर्थना की, तो एक कला ने जलवान से पार कर दिया। किर (एक) जनन के अन्त में आम लगने से नहीं जा सका, तो (उसने) हवसीय से प्रार्थना की सौर यानी बरसाकर (धांग का) जसन किया गया (बीर) मेचगर्जन ने (उसका) पवदर्जन किया। किर (एक) बहुत गहरे दछर द्वारा मार्ग रोकने से नहीं जा सका धीर (उसने)

१--योन-तन-स्वह-यन्-पर-वृत्तोद-ग=नृवापर्यन्त स्तोत्र । त० ४६ ।

२-स्वेल-मर-वृस्तोद-प-भिन्नकस्तोत । त० ४६ ।

३--रिहि-प्यंत-पी-मे-तोन-वृग्वं-म=पर्वतराज जनपुष्प ।

एक जटी से प्रार्थना की, तो (एक) विशाल नाग ने पुल बनाया, दिस पर (से वह बार) चल गया। उसके बाद हाथी के क्षरोर के बराबर अनेक जानरों ने मार्ग रोका, तो (उसने) अमोषपाण से पार्थना की और उन विशाल वानरों ने रास्ता खोल दिया तथा उत्तम बोजन खिलाया । तत्वरवात पोतलीगीर के चरण में पहुँचने पर चट्टानी पहाड़ को पार नहीं कर सका तो (उसनें ) आयोवलोकित से प्रावंना की और वेंत की सीडी प्रकट होने पर (वह) उस पर (से) चढ़ (कर चला गया) उसके बाद सब दिवाएं कुहरे से आच्छादित होने के कारण रास्ता नहीं मिला देर तक आर्थना करने पर कुहरा हट गया। उस पहाड़ के तीन वामों में तारा की मृतिवां, पहाड़ के मध्य (भाव) में मुक्टी की मृति इस्वाबि के दर्शन हुए। पहाड़ के जिखर पर पहुँचने पर (एक) रिक्त विमान में बोड़े से फूल के सिवा और कोई नहीं था। वहां एक बोर प्रार्थना करते हुए एक माह तक रहा । किसी समय एक स्त्री ने धाकर कहा : "यहां धामी, आर्य (धवलोकित स्वर) पधारे हैं।" कह (उसे) ले गई घीर प्रासाद के कमना हजार द्वारों का उद्घाटन किया। प्रत्येक द्वार के खुलने भर एक-एक समाधि उत्पन्न हुई। पंच धार्य देवताओं के साक्षात् दर्शन हुए। (उसने उनके) गरीर पर फूल छिड़काये। राजा का (सन्देश-)पत्न घार उपहार मेंट किये । जन्बुद्वीप पाने की प्रार्वना करने पर (आर्य ने) स्वीकार किया और जपासका को पार्च व के लिये बहुत से पण दिवे । (बावे ने) कहा : "इतने (पण) की सहाविता से तुम (अपने) देल गहुँ नोगे (श्रीर) जब पण समाप्त हो जायेगा (मैं) बाऊंगा।" कह (उसे) मार्ग दिखलाया। पहाड़ के मध्य (भाग में) और यहाड़ के वरण के तीसरे माग में प्रतिध्ठित मृतियों के भी सबीव रूप में दर्शन हुए। (वहां से स्वदेश) आने में पन्द्रह दिन लगते हैं और बौदह दिन बीतने पर पुण्डुवर्धन पर्यंत दिखाई गढ़ा। मारे खुणी के बचे-खुने पणों से और अधिक खाने-पीने (का सामान) खरीद कर खाया । जब राजनगर (-राजधानी) पहुँच बिना प्रपते सिद्धि-स्थान के समीप पहुँचा, तो पण समाप्त हो गया। उस स्वान पर बैठे दिन भर आर्थ की बाट जीहते रहा ; पर थे नहीं आये । अर्ध राजि में जब सो गया बायमंगीत की कब्द बुंज से (उसकी) निद्रा र्थम हुई बाक्षान में देवगण पूजा कर रहे थे। "किसकी पूजा कर रहे हैं?" यूछने पर (देवताम्रों ने ) कहा: "जम्बुद्वीप के रहने बाले मुखं बालक, तुम्हारी ही पीठ के पीछे बाने बुझ पर बार्ष नपरिवार पंचारे हैं।" देखा तो बुझ पर साझात पंचरेवता बाये हुए हैं और (उसने) उनकी बन्दना कर प्रार्थना की। (उसने) राजा के देश पद्मारने का निवंदन किया, पर (धार्व ने) कहा कि: "यहले पण समाप्त न होता तो वैसा (ही विचार) या पर अब (मैं) वहीं रहेंगा।" कहा जाता है कि तब राजा को मुचना दिये जाने पर (राजा ने) प्रमन्तीय प्रकट किया और उपासक को कोई पारितोधिक नहीं दिया। क्लक्बात् (उपासक ने ) उस दन में (एक) मन्दिर बनवावा जो खसपेण-विहार (के नाम) से प्रसिद्ध हुआ। (कुछ लोगों का) कहना है कि खसपैण (का धर्च) है-प्राकाश से गमन करने के कारण खबर अववा पण समाप्ति के समय में पाधारने के कारण पण माप्त' है । लेकिन (इसका) रूपान्तर खचर के रूप में करना प्रतिसुन्दर है । दूसरे (मत के) धनुसार ख्यान्तर करने पर 'खरस' मोजन के मूल्य का अर्थ होता है और पण हैं सीना-बांदी का सिक्का, जो बाज देखें (-सिक्का) के नाम से प्रसिद्ध हैं। सत: (इसका) प्रवं है बाहार का मूल्य सिक्का । ऐसी (कवा) भारत में सामान्य रूप से प्रसिद्ध हैं। पंचवित्रातिप्रज्ञापार्यमता बच्दाध्वाय के वर्णनानुसार (उपासक ने) पोतन की थाला तीन बार की बी, (जिसमें) राजा के बारा प्रेरित किये जाने का उल्लेख नहीं हैं।

५- ग्गल-मेद-खङ=विमान । देवतामी का वर।

पहनी (बार) स्वयं दर्शन करने (गयं थे)। दूसरी (बार) प्रभित्तमयालंकार और सुनी के प्रयं में प्रसमानता होने वाले सन्देह के निवारणाये वाराणकी के (मिन्न्-) सुन के हारा में जे गये। पर (उपासक ने) वह (सन्देन) न कह कर स्वयं आयं खन्तेंग को निमंद्रण दिया। (बायं) खस्तेंग से पूछे जाने गर (उन्होंने) कहा: "मैं निर्मित (-प्रवतीणं) होने के कारण (इसका अयं) नहीं जानता।" कहा जाता है कि तीसरी बार (उपासक) उसके समाधान के लिये पोतल की यात्रा कर प्रष्टाज्याय भी लायं। उस उपासक को प्रायं खन्तेंग पंचदेवताओं के साधात दर्शन होते थे घोर उस समय पूजा भी प्रत्यक्षतः प्रहण करते थे। उपासक के धन को दत्व, जब चोर-उकति ने (उनकी) हत्या करने का प्रयास किया, तो (उन्होंने अपने हारा) अवश्य गोगे जानेवाले कर्म का प्रभाव जान (वर्जत से) कहा: "(मेरा) मस्तक धावं को सम्पित कर देना। "उकति ने भी बंगा ही किया। धायं के बहाये हुए अन्न उसके मस्तिष्क छिद्र में बने जाने से भी सब (पिन्न्त) धातु के रूप में पिरणत हो गये। कहा जाता है कि उसके बाद से (धायं खन्तेंग) प्रत्यक्ष रूप से पूजा बहुग नहीं करते हैं। धाचार्य दिङ नाग धादि कासीन २३वीं कथा (समाप्त)।

## (२४) राजा शील कालीन कथाएं।

तत्पश्वात् राजा श्री हवं का पुत्र राजा शील का प्राहुआंव हुया। पूर्व (काल) में, एक विविटक (बर) जिलु राजप्रासाद में एक महोत्सव (के बवसर) पर निशादन करने गया था, पर (उसे) भिन्ना न देकर, द्वारपाल ने भगा दिया। जब वह भूख में मरा वा रहा था, (उसने) प्रणिवान किया कि: "(मैं) तिरत्न की पूजा करने वाले राजा के रूप में पैदा होकर प्रवाजितों को मोजन (दान) से तृष्त करूं।" इस (प्रणिधान) के प्रभाव से (बंह) महा भोगवाले राता के रूप में (पैदा) हुआ गोर चार्तुदिश सब संघ की उत्तम-उत्तम खांच (पदाची) से पूजा करलेवाला हुआ। (उसने घपता) राजमहल लत नामक नगरी में बनबाया (धार) १४० वर्ष (की आयु) तक रहा। राज्य भी लगभग १०० वर्ष चलाया। गुणप्रभ के लगभग उत्तराई जीवन (काल) में वह सिहासनास्ट हुमा। पूर्व (दिणा) में जिल्हाबी जाति का निष्ट नामक राजा हुमा (जो) महान् वक्तिजाली था। उस समय साचार्य चन्द्रवोमिन पँदा हुए। (राजा) सिंह के बेटा भर्ष नामक राजा ने भी दीर्ष (काल) तक राज्य किया। चन्द्रवंशीय सिहचन्द्र नामक राजा राज्यस्य हुमा, (पर बगनो) दुर्वलता के कारण (उसको) राजा निह और भर्य के बादेश बहुण करने पड़े। वह भवा और बाये विमुक्तनेन के उत्तराबं जीवनकाल (का समय) वा। याचार्य रिवयुप्त', विमुक्तसेन के शिष्य वरसेन', बुद्ध-पालित के निष्य कमलबुद्धि के उत्तरार्थ जीवन (काल), गुणप्रम के जिल्ल प्रार्थ चन्द्रमणि भीर नालन्दा के संवतायक जयदेव' समकाल में बादुभूत हुए। दालिय दिशा में भाषाय

१-विनम-स्वस् = रविगुप्त ।

२--म्छोग-स्दे = वरमेन।

३—स्त-बहिनोर-वु=चन्द्रमणि।

४—मॉल-बहि-स्ह् = जगरे व ।

चन्द्रकीरित भी प्रादुर्मृत हुए। बाचार्य धर्मपाल, बाचार्य जान्तिदेव और सिद्धविष्ट्य का लगभग पूर्वार्य जीवनकाल हैं। प्रतीत होता है कि बाचार्य विशासदेव भी इस समय प्रादुर्मृत हुए, क्योंकि दुर्भाषिया स्त्रेल-चोर-प्रज्ञाकीर्ति द्वारा प्रजूदित पुष्पमाला में 'बार्य संघदास के जिष्य आयं विशासदेवकृत' कहकर उल्लेख किया गया है। प्रतः (पह) विचारणीय हैं कि (यह) ध्रावक ग्रहेत् हैं या नहीं।

उनमें से वरसेन और कमलबुद्धि की कथा सुनने को नहीं मिली। चन्द्रमणि, राजा भील के गृह थे, पर (इनकी) विस्तृत जीवनी उपलब्ध नहीं है।

रविनुष्त, आयं नागार्जुन और असंग के मत को एक समान मानते थे और कश्मीर और मगध में बारह-बारड़ महान् धामिक संस्थाओं की स्थापना कर, (संघ को) सब साधनों का सुविधा यक्षों से प्राप्त कराते थे। सब बौद्धों की अष्टभय से रक्षा करने वाले एक तारासिद्ध मंत्रज्ञ निश्च थे, (जिनक) वर्णन अन्यद्ध मिलता है।

जयदेव भी धनेक प्रवचनों में विद्वती-प्राप्त एक महान आचार्य थें। (से) नालन्दा में दीर्षकाल तक रहें। (इनकी) विस्तृत जीवनी मुनने की नहीं मिली। उस समय उत्तर दिशा (के) हसन में बुद्ध का एक बड़ा दौत लाया गया। धाचार्य संभदास के शिष्य कविनुद्धादत्त, धर्मदास के शिष्य रत्नमति इत्यादि संकड़ों-हजारों चतुर्विच परिषद धर्मचारियों का प्रादुर्भाव हुए। जिन्होंने उस दौत की पूजा की। उसकी परम्परा आज पुचन में विद्यमान है।

श्रीमत् चन्द्रकीति दक्षिण (मारत के) समन्त में उत्यक्ष हुए। बचपन में ही समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया। उसी दक्षिण देश में अविज्ञत हो, समस्त पिटकों में विद्यता आत को। भव्य के बहुत से किच्यों और बुद्धपालित के शिष्य कमलबुद्धि से नागार्जुन के सब निद्धान्त और उपदेश अहल किये। विद्वानों में महान् विद्वान बनने के बाद श्री नालन्दा के संधनायक हुए। (मध्यमक) मूल', ((मध्यमक) धवतार', चतुः (शतक) और मुक्तिपध्टिका' की टीका इत्यादि लिखकर, बुद्धपालित के मत ही

१--स-ग-ल्ह = विजासदेव ।

२-- हु जिनस्-प-वूर्णाद = अच्टमय । हाथी, सिंह, तर्प, इत्यादि के भव को कहते हैं ।

३—द्यल-त्वन-स्त-य-ग्रग्न-प = श्रीमत्वन्यकोति । यह छडो शताब्दी में माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि ये ।

पृत्-प्र-चं-व । नस्माल् नकृत माध्यमिककारिका ।

४ -- द्यु-म-ल-ड्युग-प = मध्यनकाषतार। यह चन्द्रकीति की स्वतंत्र कृति हैं। सूल संस्कृत नुष्त हैं, पर तिब्बती अनुवाद तम्पुर में सुरक्षित हैं। त॰ ६०।

६—वृणि-वृग्यं-प=चतुःशतक। इसको लोखक धार्यदेव हैं। चन्द्रकीति में इसकी एक व्याख्या लिखी। मूल धौर व्याख्या तंग्युर में सुरक्षित हैं। त०

७--रिगस्-प-द्रुग-चु = पुक्तिपष्टिका। मूल के लेखक नागार्जुन है। त० ६५ ।

का विपुल प्रचार किया। वहाँ (नालन्दा में) चितांकित दुधारू गाम का दूध दुहुकर, सब (मिजु-)संघाँ (को) खाँर से तृप्त किया। पाषाण-स्तम्म धाँर दीवाल में बेरोकटोक पार हो जाना धादि धनेक आश्चयंजनक चमत्कार (दिखाये)। धनेक ती विकादियों का खण्डन किया। धन्त में दिलिए प्रदेश जा काँकन देश में अनेक ती अंकवादियों का खंडन किया। धिकांश बाह्यणों और गृह्यतियों (को बुद्ध) शासन में दीक्षित कर, अनेक बड़ी-बड़ी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की। मंत्र (-यानी) प्राचायों का मत है कि गोछे मनुभंग नामक पर्वत पर मंत्रमान के धवलम्बन से (उन्हें) परमस्तिद्ध प्राप्त हुई (और) दी बेलान तक रहने के बाद (वे) बोतियव शरीर को प्राप्त हुए। तिब्बती दितहास के धनुसार ३०० वर्ष (की धायुतक) वर्तमान रहे और पाषाण-सिंह पर बाह्य हो, तुहुदक लीनकों (को) खदेड़ देने का चमत्कारपूर्ण कार्य किया। प्रन्तिम (मत के धनुसार) संभव है कि ऐसी घटना घटी हो। पहले (मतानुसार यदि) ज्योति-पूर्ण गरीर को प्राप्त हुए होते, तो धमर (जीवन के) होने के बारण ३०० वर्ष (की धमि धमरत्व के) कला-भाग को भी पा नहीं सकती। (यदि) विपाक स्पी स्यूल गरीर के द्वारा मनुष्यलोक में इस प्रकार (३०० वर्ष तक) रहना माना जाम, तो (यह तथ्य) अमुक्तिसगत प्रतीत होता है।

आचार्य बन्द्रगोमिन् (सातवी शती)। पूर्व दिशा के वरेन्द्र में आर्यावलोकित के दर्जन पानेवाले किसी पंडित ने एक बार्बाक (मत) के उपदेष्टा से शास्त्रार्थ किया, मीर उसके मत का खंडन किया। पर बुद्धि का तो बुद्धि द्वारा परीक्षण किया जाता है, इसलिये जो पट्ट होता है उसकी विजय होती हैं। (नार्वाक उपदेष्टा में) कहा "पूर्वजन्म (भीर) पूर्वजन्म के होने के प्रत्यक्ष प्रमाण के समाय में हम उसे नहीं मानते हैं।" (बौद्धपंडित नें) राजा ग्रादि (कों) साबी के रूप में रख, (ग्रपने प्रतिद्वन्द्वी से) कहा : "मैं स्थ्य (पुन:) जन्म प्रहण करता हूं, (सेरे) मार्थ पर चिह्न अंकित करो।" वह कह उन्होंने मार्थ पर सिन्दूर का एक महरा टीका लगा दिया (ब्रीर) मुंह में एक मोती बालकर वहीं जरीर छोड़ दिया। उनके धरीर (को) ताय-सम्पूट में रखा गया और राजा ने मृहरबन्द करा दिया। उन्होंने विज्ञेषक नावक क्षानिय पण्डित के पूज रूप में पैदा होने की प्रतिज्ञा की बी घौर तदनुसार उस (क्षांब्रिय) को एक लक्षण-सम्पन्न जिल् उत्पन्न हुना, जिसके साथे पर सिन्दूर की रेखा (और) युंह में मोती विद्यमान था। राजा खादि ने पहले के शब को देखा, तो मार्च का सिन्द्रर चिह्न की निट नवा था (तथा) मोती का चिह्न मौजूद था। कहा जाता है कि इससे वह तैं जिक भी पूर्वापर-जन्म के व्यक्तित्व पर विस्वास करने लगा। उस जिल्लु ने पैदा होते ही मां को प्रणाम कर कहा: "१० माह तक करट तो नहीं हुआ ?" बच्चा का पैदा होते ही बोलना अपसकत है, सोच (उनने) जूप किया। उसके बाद साठ वर्षों तक उद्ध नहीं बोलने पर (उसे) गूँगा समजा। वहां एक तार्विकवादी ने एक वतिद्वींच कवितामव दलोक रवाकर राजा धीर विवस्समाज को वितरित किया, विसका भावार्य बौद्ध सिद्धान्तों का लंडनारयक वा। (वह रचना) विशंपक के घर पहुंची, तो उसने देर तक निरूपए किया, पर कब्दाने ही समझ न सका मना (प्रश्न) उत्तर कैसे दे सकता। (बहु) उसके मान पर चिन्तन करता हुआ वर के बाहर किसी कार्य पर चला गया। सात वर्षीय चन्द्रगोनिन् ने (उस पविता का) सवनोकन किया, तो भाषार्थ जान, (प्रक्न) उत्तर देना सरल पाया। (उसने) उसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी निजी (घौर) उत्तरस्वरूप पद्य भी रना। पिता ने घर आकर, इस प्रकार तिला हुआ देख, बन्द्रगीमिन की मां बे पूछा कि "धर में कीन आया था?"

(उसने कहा कि:)" धीर तो कोई नहीं साया, पर गूंगा बेटा देख-देखकर लिख रहा था।" पिता ने पुत्र से पूछा, तो (बहू) मां का बहुरा देखता रहा। मां के कहने पर (उसने कहा): "वह वैने लिखा है, इस वादिन का समाधान करना कठिन नहीं है।" तव प्रातः (काल) चन्द्रगोमिन् घीर तीविक उपदेशक द्वारा शास्त्राण किये जाने पर चन्द्र गोमिन् की विजय हुई पौर (उन्हें) भारी पुरस्कार मिला। यही कारण है कि (चन्द्र-गोमिन को) व्याकरण, एकं घादि सभी शामान्य विद्यार्थों का ज्ञान बिना शीखें स्वतः हो गया और सब विशाओं में (उनको) खाति फैला। उसके बाद (उन्होंने) किसी महायानी ब्रानार्य से शरणगमन धौर पंच शिक्षापद यहण किये। महान् भाचाये स्थिरमित से सूत्र धीर धिम (-धर्म) पिटक का प्रायः एक वार श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त हुआ। धयों क नामक विद्यापर के धानाय से उपदेश यहण कर, विद्यामंत्र की साधना की तो भाषीवलोकित भीर तारा के सावात दर्शन मिले। प्रकाण्ड विद्वान वन गर्थे। तत्परचात् पूर्वविशा में राजा मणं के देश में बैजक, सन्द और शिल्पविद्याओं पर धनेक शास्त्र रचे । विशेषकर याव्यविद्या का व्याक्तान करते रहे । उस समय तारा नामक राज-बन्धा से विवाह किया धीर राजा ने एक जनपद भी दे दिया। एक बार (जब) उस (राजकन्या) की दासी (राजकन्या को) 'तारा' कहकर ब्ला रही थी, तो (चन्द्रगोमिन के) मंत में हुआ: "इस्टडेंब के नाम के समान (की लड़कों से) विवाह करना उचित नहीं।" सीच धाचार्य देशान्तर जाने की तैयारी करने तमें। राजा ने यह जानकर धादेश दिया: "(यदि) वह मेरी कन्या के साथ नहीं रहेगा तो सन्द्रक में बन्द कर गंगा में फेंक दिया जाय।" वैसा किये जाने पर काचार्य ने भट्टारिका भागी तारा से प्रार्थना की । फलतः (वह) गंगा ग्रीर समुद्र के संगम एक समुद्री टापू पर पहुंचे । कहा जाता है कि वह द्वीप आयां (छारा) ने निर्मित किया है और चन्द्रगोमिन के वहां निवास करने के कारण उसका चन्द्रद्वीप नाम पड़ा। कहा दाला है कि (यह द्वीप) पद भी विद्यमान है, (जिसका क्षेत्रफल) लगभग ७,००० गांवों के बसने योध्य है। वही रह, मानाय ने बार्यावलोकित धीर तारा की पाषाण-मृतियां बनायी। पहले यह बात मझयीं ने सुनी। उसके बाद धीर-धीर धीर लाग भी धाने लगे धीर नगर वस गया। आर्यावलीकित क ग्रेरित करने पर (वह) गोधिन के उपासक बने । (उनका) नाम बन्द्र है । सबसे बन्द्रगोमिन नाम से बिल्वाल हुए। तदनन्तर ब्यापारियों के साथ सिहनद्वीप वर्ले गर्थ। उस देश में नागरोग (का प्रकोप) सकसर होता था। (काचार्च द्वारा) बार्विस्नाद का (एक) मन्दिर वनवाय जाने के फलस्वरूप (नागरोग) स्वतः शांत हुया। उस देश में भी बिल्प, बंबक बादि अने क विद्यावों का प्रचार किया वौर (उस) द्वीप के मुखं लोगों का विशोध रूप से उपकार किया। महायान धर्म का भी अनेक प्रकार से उपदेश दिया। (किसी) स्वानीय बक्षपति से धन प्राप्त कर, धनेक वार्मिक संस्वाएं स्वापित कीं। फिर व्यस्त्रुद्वीप को दक्षिण प्रदेश की घोर चलें गये। वरुकचि (नामक) बाह्यण के मन्दिर में नाग आकरण को रचना और नागवां प डारा रिवल पाणिनि की टीका को देखा धीर कहा : "टीका एंसी होनी चाहिए जो घल्प शब्द, बहुसर्थ, सपुनरायुत्त तथा सम्पूर्ण हो। नाम तो प्रतिमूर्व होता हैं। (उनकी यह रचना) बहुवाब्द, घरपार्थ, पुनरावृत्त सीर ब्रपुर्ण हैं।" यह कह (नाम की) निन्दा की सीर पाणिनि की टीका के रूप में चम्ब-व्याकरण की सांगोपांग रचना की। इस यंव में संक्षिप्त, विशव, प्रामाणिक (बीर) पूर्ण कहने का (ताल्पर्य) भी नाग पर (बाचार्य की) व्यंगोवित हैं। तदनन्तर विवाकेन्द्र श्री नालन्दा में पहुंचे । नालन्दा में नीविकी से शास्त्राण करने में समर्थ पंडितगण जहारदीकारी के बाहर धर्म व्याहवान करते वे (धौर) ससमर्थ (लीग) भीतर ही आस्थान करते थे। उस तथय जब (नाजन्दा के) संबनायक

चन्द्रकीति बाहर धर्मोपदेश कर रहे थे, चन्द्रशीमिन् उनके पास खडे-खडे उपस्थित थे। (बो) शास्त्रार्थ करना चाहता था (बह्) इस डंग ने रहता था। नहीं तो या तो (उपदेख) नहीं मुनता था झादरपूर्वक मुनता था। चन्द्रकीति ने प्रतिवादी समझकर कहा :

"आप कहां से बाबे हें ?"

"(मैं) दक्षिण दिशा से बाबा हूं।"

"कौन-सा धर्म का शान रखते हैं ?"

"(मैं) पाणिनि व्याकरण, शतपंचायतक-स्तोव भीर नामसंगीति" का ज्ञान रखठा हूँ।" "यह केवल तीन पंचों की जानकारी रखने की विनम्नता प्रकट करता है; पर वास्तव में, सब व्याकरण, सूत्र ग्रीर मंत्र (थान) की ज्ञान रखने का दोवा करता है, यतः चन्द्रगोमिन् होना।" सोव (चन्द्रकीति ने) पूछा:

"(नया आप अन्द्रगोमिन् तो नही हैं ?)"

"नोक में (में) ऐसा ही अभिहित किया जाता हूं।"

"अच्छा तो महापिन्ति का अचानक सागमन होना अच्छा नहीं; संघ हारा (आपका) स्वागत होना चाहिए, सतः कुछ समय के लिये नगर को चलं जायें।"

"में उपातक हूं, (में रा) स्वागत संघ द्वारा किया जाना उचित नहीं।"
"इसका एक उपाय है, आमें मंजूबी की एक प्रतिमा का स्वागत किया जामगा,
(प्राप) उस (प्रतिमा) को नागर दुनाते हुए बाएं, संघ मंजूबी की
प्रतिमा का स्वागत करेगा।"

किर ऐसी (व्यवस्वा) की गई (जिसके धनुसार) तीन अश्वरंव (तजे गये)।
मध्यम (रल) पर खाय मंतुयों (की प्रतिमा) विराजधान हुई, दाहिनों थोर (के रल गर)
बन्द्रकीति नागर बोल रहे थे (धीर) बायों प्रोर (के रण पर) बन्द्रयोमिन् नागर बोल
रहे थे। धार्म से (मिळू-) मन स्वागत कर रहे थे। धपार जन (साधारण) वर्षनायं
आ पहुँचे। प्राचार्य जन्द्रगामिन् को वह प्रतिमा साक्षात मंतु (श्री) घोष के रूप में
दिखाई दी धौर (वन्द्रगोमिन् द्वारा) "(हं) मंजुयोप! वर्षाप (आपकी) स्तुति दश
दिशाओं के तथागतों द्वारा की जाती हैं, तथाणि "इत्यदि।" कह (मंजुशी को) स्तुति
किसे जाने पर मंजुशी की प्रतिमा पीछे की धोर मुदकर (वन्द्रगोमिन् की स्तुति) सुनने
लगी। लोगों द्वारा 'वह मूर्ति इस प्रकार कर रही हैं। कई वाने पर (वह मूर्ति)
उती (मुद्रा) में स्थित रह गई धौर आप वक्त-कछ के नाम से प्रसिद्ध हुई। चन्द्रगोमिन्
(अपनी) श्रद्धा को प्रयत्नता से रथ श्री लगाम वामना मूल गये धौर (रच) धार्म निकल
सेया। वन्द्रकीति ने सोचा: "वह बड़ा प्रभिगानी हैं, में इसके साथ शास्त्रार्थ कर्म गा।
बन्द्रगोमिन् ने प्रसंग का मत्र विज्ञान (बाद) का पक्ष लिया (धीर) चन्द्रकोत्ति ने बुढपालिल धादि द्वारा लिखी गई टीका को तहार नागार्जन के सिद्धान्त प्रस्वमायवाद का
पत्न लिया। मात वर्षों तक धास्त्रार्थ बना। बाद-विवाद देनने के लिखे बहुत लोग

१-म्बन-महन्दग-पर-ब्बॉद-प=नामसंगीति । त० ७५ ।

नित्य एकत्र होते थे। वानीण बातक और वालिका तक को इसका आंधिक पता लग पवा और (वे) गीत के रूप में कहने लगे :

"बहो ! आये नागार्जुन का सिद्धान्त,
"किसी के जिये बोषव है धोर किसी के लिये विष,
"बजित आर्य सर्चन का सिद्धान्त,
"सब सोगों के लिये अमृत है !"

तत्यवात् वव विवाद के बान्त होते का समय निकट आया, चन्द्रपोमिन् धार्यावनोक्ति के एक मन्दिर में ठहरे हुए थे। (वे) बाज (दिन में) बन्द्रशीति के द्वारा उपस्थित किये गर्वे निवाद का राजि में योगाँवलोकित से पुछकर प्रात:काल उत्तर बेते थे। चन्द्रकोति उनका उत्तर हे नहीं सकते थे। इस प्रकार महीनों बीत जाने पर चन्द्रकीति ने सीचा-"इनको गास्त्रामें विचानेवाना होई हैं।" और (वे) चन्द्रगोमिन् के पीछे-पीछे जा रहे जे, तो वे अन्तिर में बर्ज गये। द्वार के बाहर श सुना, तो जायी-ननाक्ति की वह पायाण-मृति बन्द्रगोनिन् को धर्मोपर्वण कर रही थी, मानी आचार्य विष्य को विद्या पढ़ा रहा ही। चन्द्रकोति ने द्वार खोल दिया और कहा : "आयी क्या (बाप) पञ्चपात तो नहीं कर रहे हैं ?" फलता (वह मृति) वहीं पाषाण-मृति में बदन गई। बनीयदेश करती हुई तजेनी खड़ी ही रह जाने है ग्राय उत्यित तर्वनी (में नाम) ये प्रसिद्ध हुई। उसी समग से विवाद स्वतः नान्त हो गया। चन्द्रेकीति ने अवनोकित ने वार्यना की, तो स्वच्न में (धार्य ने) कहा : "तुम्हें मंसुश्री ने भाषीबाँद दिना है, पतः भेरे जानोबाँद बेने की जानगणकता नहीं। जन्मपोमिन् की (मेंने) बोड़ा-सा आवीर्वाद दिवा है।" ताबारणतः वतना कहा बाता है। आप-मूझ समाज का कहना है कि (बन्द्रमीनिन् बाश बबलोकित से) पुनः इर्जन देने की प्रार्थना किये जाने पर (प्रवेशोकित) ने मुद्धानमान की भावता करने की प्राज्ञा दी । सात दिन भावना करने पर मण्डल को पविवसी द्वार को भोतर (एक) लोहितवर्ण सीर भूंगे राशि के सपूत प्रायीवलीकित के दर्शन मिले। तत्वश्वात् नालन्दा में रह, (लोगों की) धर्मांचरण करने के लिये उल्लाहित किया। चन्द्रकीलि द्वारा रवित समन्त चद्र नामक मुन्दर क्लोकात्मक शास्त्र को बेला धौर प्रवने द्वारा राजिन ब्याकरण सुत्र की रचना बच्छी जान नहीं पढ़ी और नगत करवाण नहीं होता सोच (अपनी) पुस्तक कुएं में फींक दी। बद्रारिका बायीतारा ने ब्याकरण किया :: "तुन्हारी यह (पुस्तक) परीक्षत की सद्मावना से रची गई है, बतः अविषय में प्राणियों के लिये प्रत्यन्त उपयोगी होगी। बन्द्रकीर्ति ने पाण्डित्व-मान है (ध्रहको रचना की है) ब्रतः (यह पुस्तक) परकल्याण में कम उपयोगी होगी। जतः (अपनी) पुस्तक कुए चे निकाली।" तदनुसार (आवार्य ने पुस्तक) निकाल नी। उस कुए का जल पीने से (लीग) प्रतिकासन्यक्ष ही वार्त वे। चन्त्र (ब्याकरण का) तब से आजतक ब्यापक प्रचार होता जा रहा है घोर बीद तमा प्रबोध सद (इसका) प्रध्ययन करते हैं। समन्तमद (व्याकरण) तो सचिर में हीं नष्ट हो चला और बाज इसकी) प्रतिनिधि भी उपलब्ध नहीं हैं। (बन्द्रगोमिन् ने) वहां (नातन्दा) १०० जिल्यविद्या, ब्याकरण, तकं, वैद्यक, छन्द, नाटक, प्रमिश्चान, काब्य,

१—१ दुस-उफगाव्-क्कोर-२=पार्थगृद्धसमात्र । नागात्र्'नवृत गृद्धसमात्र को कहते हैं ।

अ्वोतिन इत्वादि को प्रतेक जास्त रचे। जब विष्यों को मुख्यतः इन (जास्त्रों) की विका दे रहे ने, तो आयोगरा ने हहा : "हो (तुम) दनमूमक", चन्द्रप्रहीप", गण्डालक्क् कार', लंकावतार' (ब्रोर) जिनमातु (≡अज्ञापारमिता) को पढ़ी, कपटपूर्ण छन्द के प्रयोग से तुम्हें क्या प्रयोजन।" ऐसा कहने पर (वह) सीमिक विद्यास्थानी की शिक्षा कम देते, उन पांच खेंक्ट मुत्री का नित्य निर्पामतक्य से बूसरों को उपदेश बत भीर स्वय सो प्रतिदिन (इनका) गाठ करते थे। उन मुत्रों पर एक-एक विषय-मुची भी निबी। साधारणतः नहा जाता है कि पहले (भीर) पीछे के मिलाकर ९०० न्तीत, १०८ बाह्यारियक बास्त, १०८ त्रीकिक बास्त, १०८ जिल्पवास्त्र (धीर) विदि अंटि-नोर्ट (बास्त मिलाकर) ४३२ (पुस्तकों) की रचना की। प्रवीपमाला नामक एक घोस की भी रचना की (जिसमें) बोधिसस्य के समस्त पवकन की देवना की गई है। (किन्तु इतका) प्रवार पविक नहीं हुया। कहा जाता है कि द्रविड़ पीर सिहलडीए में उसकी पढ़ाई की परम्परा धान भी निखमान है। सम्बर्धनगर पीर कामकवानतार बाद के सभी महायानी पण्डित सोखते वें। इन बाबायें के द्वारा रवित तारासाधनाजतक धोर धालांकित सावतासतक नामके तिब्बती धनुवाद उपलब्ध हैं, प्रतः साधारणतः (बन्होंने) प्रतेक बास्त्रों का प्रणयन किया ऐसा प्रतीत होता है। किर किसी गरीब बृदा के एक रूपवती कन्या थी। (उसका) विवाह करने के लिये साधन का अनाव था, (यतः वह बूढा) विधिन्न देशों में भिक्षा मांगने चली गई। नालन्दा पहुंच हर, चन्द्रकोरित से विला मानी, जिनहें पात प्रबुर धन होने की क्याति वीं। इस पर (बन्द्रकीरित बोजें:) "में भिन्न होने के नाते (अपने पास) धरिक सानान नहीं रखता। बीड़ा बहुत है भी, तो मन्दिर और संघ के लिये वाहिए। उस सकान में चन्द्रगोमिन् (रहते) हैं, वहां (जाकर) याचना करो।" ऐसा कहने पर बुद्धा चन्द्र-गोनिन् के वहां मानने गई, तो (उनके गास) केवल पहनने को एक पट वस्त्र और एक आयोध्दताहिला को पुस्तक के घतिरिक्त और कुछ नहीं था। वहां एक भितिविचित्रतारा का चित्र था। (पाचार्य का) हरव (वृद्धा के) दारिद्ध पर पिश्वन नवा ग्रीर उन्होंने उस (चिन) से प्रार्थना कर प्रांतु बहाये। बह (बिज्र) साक्षात् तारा के इन में परिणत ही गया भीर (अपना) देह ने विविध रत्नों ने निर्मित प्रमुख्य प्रामुख्यों की उतारकर प्राचार्य को प्रदान किया। पुनः उन्दोंने भी उस (बुद्धा) की प्रदान किया विसरी (बहु) संतुष्ट हुई। विवाकित (तारा) के मूचनरहित हो बाने से वह घलकारहीन तारा के नाम ये प्रसिद्ध हुई। उतारें पर्वे आभूवणों के जिल्ल स्पष्ट विद्यवान है। ऐसा माना जाता है कि इस अकार विरकाल तक प्राणिमात का हित संपादित कर, अन्त में बन्द्रगोधिन् योतल को चले गर्वे। जम्बूडीप हे (जब) बान्य श्री डीम आ रहें थे, तो पहले (आवार्य द्वारा) खेवनाच का अपमान किये जाने के कारण (उतने) वैर रखकर, समुद्री नहरों से जनवान नष्ट कर देने का प्रवास किया। समुद्र के बीच के बावाज बाई कि चन्द्रगीमिन् की निकास

१—त-बृबु-म=रवस्मक। त०१०४।

२-व्योज-पोस्-स्पर्यन-प=मण्डालक्कार । क०११ ।

४--वड-कर-तुनुग=चंकावतार। क० २६।

५—स्वीम-य-जि-शु-य=सम्बरविशक। त० ११४।

६ - बहु-मृतुम-ल- जूग-प=कामलयावतार । त० १०१ ।

दों। तारा से प्रार्थना करने पर आयाँ (तारा अपने) पाँच परिवार सहित गरक पर प्रास्त हो, सामने आकाल ने अकट हुई और नाननण अपभीत हो, भाग छड़े हुए। पनयान क्षे भपूर्वक श्री धान्यकटक पहुंचा। वहां श्री धान्यकटक परेष की पूजा की भीर १०० तारामन्दिर तथा १०० आयांबलोकित के मन्दिर बनवाये। (उसके बाद) पोतल पवंत को जले गर्थ, (वहां) बिना धरीरपात किये आज भी विराधमान हैं। (उन्होंने एक) विष्यलेख पोतल से अपपारियों के द्वारा राजकुमार रश्नकीति के पास में बा (बो) अग्रज्या से पतित हो गया था। कहा जाता हैं कि वह भी विष्यलेख देखकर, धर्मानुकूस आवरण करने नथा। श्रीमत् चन्द्रकीति और चन्द्रगोमिन् के पुर्वीच जीवनकाल में राखा विह और वर्ष राज्य करते थे। असंगल (ध्रीत की सातवीं धर्ती) का भी पूर्वीच जीवन (काल) समझा जाता है। चन्द्रकीति (और) चन्द्रगोमिन् को नालन्दा में घेंट होना आदि (बटनावें) उनके उत्तरार्थ जीवनकाल (में हुईं)। आवार्य धर्मपाल के अगतहित करने का समय राखा पंचमितह के (शासन) काल में हैं। राखा धील कातीन २४वी कवा (समाप्त)।

### (२५) राजा चल, पंचम सिंह आदि कालीन कथाएं।

राजा मर्थ धौर (राजा) सिंह चन्द्र के मरने के बाद पश्चिम मालवा में राजा चल नामक (एक) जिन्ताणांनी (राजा) हुआ। (इसकी अक्ति) लगभग राजा धील के (बराबर) थी। उसने ३० वर्ष राज्य किया धौर राजा जील धौर (उसकी) एक समय मृत्यु हुई। पूर्व दिला में भग का थेटा पंचम सिंह नामक (एक) अत्यन्त अक्तिशाली राजा हुआ। (उसने) सिंहचन्द्र के बेटा राजा बालचन्द्र को भंगल से देण निष्कासित कर दिवा धौर तिरहृत में राज्य किया। राजा पंचम सिंह ने उत्तर (में) तिब्बत, दिखा धौर तिरहृत में राज्य किया। राजा पंचम सिंह ने उत्तर (में) तिब्बत, दिखा (में) तिब्बत, पिक्वम (में) वाराणसी, पूर्व दिशा (में) समुद्र पर्यन्त जायन किया। उस समय प्रसेत के जिष्य विनीतसेन, मगध में भदन्त विमुन्तसेन, गणप्रच के लिष्य धानिधासिक नणमित, आचार्य धर्मपाल, ईश्वरसेन, काञ्मीर में सर्वज्ञमित धौर नगध में राजा पर्य के किनक बेटा राजा प्रसन्न का प्रापुमांव हुआ। (इसका) राज्य छोटा होने पर भी बत्यन्त भोगनस्थन वा धौर दक्षिण विन्ध्याचल पर्वत के वास के सभी देशों पर लासन करने वाला पुष्प नामक राज्य हुआ।

राजा बल ने (अपने) प्रामाद के बारों धौर एक-एक विहार बनवाया धौर १२ वर्षों तक बार परिवर्षों (में से) किसी के भी धाने पर सभी को वस्त-भोजन-साम (तथा) उत्तम साधनों से तृप्त किया। (इनको संख्या) पहलें (धौर) पीछे के मिलाकर २,००,००० हैं। राजा पंचम सिंह ने बौद्ध (धौर) घबौद्ध दोनों का सत्कार किया धौर बौद्धों की भी २० धमेंसंस्थाओं की स्थापना की (तथा) धने क स्तूप बनवाये।

राजा प्रमन्न ने चन्द्रकीर्ति, चन्द्रगोमिन् आदि श्री नालन्दा के सभी विद्वानों का सत्कार किया और मोतियों से नरे १०६ स्वर्ण-कलज बामिक-संस्था को बनुदानस्वरूप दिये। सगध में अवस्थित सभी मन्दिर एवं स्तूपों की विशेषरूप से पूजा की।

१—स्तोव-वित्रङस्=िविष्यलेख । त० १०३, १२६ ।

२—इवड-पयुग-स्वे — ईश्वरसेन । तिब्बती परम्परा ने ईश्वरसेन को न्याय में धर्मकीस्ति (६००ई०) का गुरु मरना है।

विनीतसेन भीर भदन्त विमुक्तसेन का विस्तृत जीवन-जूल देखने को नहीं मिला। कहा जाता है कि एक मन्दिर में विनीतसेन ने अजितनाम' की मृति बनवाई और उसं (=मृति) ने वाणी की : "जगतिहत साधने के निमं सहायक स्वरूप धार्यातारा की भी (मृति) बनाओ।" (तदनुसार विनीतसेन ने) चन्द्रगोधिन को धामंद्रित कर, (तारा की मृति) बनवाई। पीछ व दोनों मृतियां सुक्कों के भय से देखींगीर पर निवाई गई और बाद तक विद्यमान भी। इसी प्रकार भदन्त विमुक्तसेन झारा अजितनाम की साधना करते, दस वर्ष बीतने पर भी कोई अकृत नहीं प्रकट हुआ। आचार्य चन्द्रकीति से उपाय पूछे जाने पर (उन्होंने) पाप-मोचन को लिये होम करने का परामर्श दिया। कहा जाता है कि १,२००,००० बाहुतियां किये बाने पर होमनुष्क में दर्शन मिले।

ग्राचार्य गुणमति सब विद्याक्षों के पण्डित थे। (उन्होंने) श्राण (धर्म)-कोल के भाष्य श्रीर मध्यमकमूल पर स्थिरमति का अनुसरण कर भव्य के खण्डनस्वरूप वृत्ति निची। मध्य के लिष्य सम्प्रदृत भी इनका समकालीन था। कहा बात। है कि पूर्व दिशा के खलपुरों में दीर्थकाल तक बारखार्थ होने पर गुणमति की विजय हुई।

भानार्यं धर्मपान दक्षिण प्रदेश में पैदा हुए। (ये) कतिकुल से प्रादुर्भन हुए। (जब में ) उपासक के रूप में ये तभी से महाकवि (होने के नाय) बौद (यदि) बाह्यणों के प्रायः सिद्धानीं के जानकार हो गयें थे । ग्राचार्य धर्मदास से प्रकरणा ग्रहण कर विनय का भ्रष्ट्ययन किया। महापण्डित बनने पर मध्यवेण चले गर्मे । श्राचार्य दिङ्नाम से युन: सम्पूर्ण (ति-)पिटक का सांगोपांग अध्ययन कर, पण्डिल स्वर वन गर्व । सी बृहत् मूलों को बावृत्ति करते वे । वजातन जा, (अपने) प्रसिद्धे के बने क स्तोल लिखें। बोधिसस्य बाकामनमें की बाधना करने पर बोधियुझ के विखर पर दर्शन मिले। सब मे धार्याकाशनभं से नित्य धर्म अवग करते थें। वजासन ही में ३० वर्ष से घधिक धर्म की देशना करते रहे। श्रीमत् अन्द्रकीत्ति के बाद श्री नालन्दा के संधनायक रहे। कहा जाता है कि वहां बोधिसत्व की स्लायित के भागी बनने वाले सभी जिल्लों से या तो जागुताबस्या में या स्वप्त में आर्थाकाण गर्भ के समक्ष प्रायम्बित कराते धीर खार्य गगणगञ्ज से धन प्राप्त कर सकते थे। प्रयाना (तथा) सम का जीवितोषकरण दानपति से न बहुण कर आकाण कोप से मांगते वें। तीथिकवादियों को कोबनीलदण्ड के द्वारा फटकारते और (उनको) वाणी को सवाक कर देते हैं। विज्ञान (बाद) की टीका के हप में चतुः जतकमध्यमक पर वृत्ति लिखी। यह वृत्ति चन्द्रकीर्ति (के द्वारा रचित) चतुः जतक की टीका के पहले लिखी गई प्रतीत होती है, धतः (यह टीका) वज्यासन में लिखी गई। प्राचार्य घमंदास की टीका पर चन्द्रकीति घोर धर्मपान दोनों (की टीकाएं) ग्राम्मरित हैं। यहा जाता है कि जीवन के उत्तराई (काल) में पूर्व दिला के सुवर्ण द्वीप चले गये और रासामनिक सिद्धि की साधना कर, यन्त में देवलोक को चले गये।

१-- मि-फम-म्गोन-पो=-प्रजितनाय । धनागत बुद्ध मैं बेंथ ।

२-- रबो-बो-व्याग-प-स्डोत-पो = कोधनीलदण्ड । त० ६७ ।

<sup>ः—</sup>त्व-म-वृत्ति-वृत्यं-प=वतुःशतकमध्यमन । त०

में (= बाचापँधभैपाल) चोडे समय के लिये नालन्दा के संचनायक रहे । तत्पान्वात जपदेव ने संघनायक (का कार्य) किया। उनके शिष्य शान्तिदेव धीर विरूप हैं। परवर्ती (=विक्य) का वृत्तान्त-वब (ये) नातन्दा विहार में प्रध्यपन करते ये एक बार देवीकोट चले मर्थे। (वहां) एक स्त्री द्वारा दिये गये एक उत्पत्न और एक कौडी महण कर वने गये। नोगों ने कहा : 'बेबारे को डाकिनी ने महर-बन्द कर दिवा है।" ''ववा कारण है ?" (यह) पूछने वर (लोगों ने) कहा : ''वें (≔उत्पन और कीडी) फेंक दो ।" फेंकने पर हाथ में सटे रहने से नहीं फेंक सकें । तत्याचात बौद्ध डाजिनी में भेंट कर, रक्षा के लिये बनरोध किया। उन (= डाकिनियां) ने कहा: "हम बौढ (बौर) बबौढ डाकिनियों ने (यह) जत रखी है कि जो गहले कुल देगी (उसीका) प्रधिकार रहेगा।"दूसरा उपाय पूछने पर कहा : "पाच योजन (दूर) चले बाने में म बित जिलेगी।" लेकिन नन्छ्या का समय होने से नहीं पहुंच (सका) ग्रोर एक धर्मणाला में (एक) बाधोन्खायट की नीचे बेठे शन्यता की मांबना करते रहे। राजि में उस (अमैजाला) में (ठहरे) हुए लोगों को एक-एक करके बाकिनियों ने बनाया। महरवंदनाना नहीं है (यह) जानकर (बीगों की) बार-बार (बापस) पहुंचाया। विरूप दिचाई नहीं वे रहे में किया फट गई और वे डाकनियां विदा हो गई। (विरूप) वहां से भागकर किर नालन्दा पहुंचें। पण्डित बनने पर: "प्रव डाकिनियों का दमन करना बाहियें " सीच विधिणापय औं पर्वत पर चलें गयें। धानार्य नामबोधि से समान्तक (-साधना') वहण कर भावता की। फलतः किसी समय साकात वर्शन सिखे। कहा जाता है कि और दीर्मकाल तक भावना करने पर (वें ) श्री महाश्रोध के तृत्व दन गयें। उंसके बाव फिर देवीकोट गये, तो पहले की खबौड डाकिनियों ने कहा : "पहले महर-बंद किया गया (व्यक्ति) या गया है।" राति में (जब वाकिनियां) अयानक रूप में (उनको) भेक्षण करने बाई, तो (विरूप ने) यमानतक का रूप धारण किया जिसके फलस्वरूप वें (=हाकिनियां) मुख्ति हो, भरणासन हो नहें । उन (=हाकिनियां) (का दमन कर उन) से प्रतिज्ञा कराके नालन्दा आये। तत्पक्त्वात (योग) प्रम्यास को लिपे बले गये। (इनका) अवगोप वतान्त प्रन्यत मिलता है।

> (धानार्थ सान्तिदेव का जीवन-वृत्त, सान्तिदेव को धपने धविदेव के दर्शन)

वास्तिदेव का जन्म (७वीं मताब्दी) सीराष्ट्रके राजा के पुत्र क्ष्म में हुआ था। पूर्व संस्कार के प्रभाव से बचलन (ही) में स्वप्त में मंजूशी के दर्जन आपत हुए। समाना होने पर (जब इन्हें) सिहासन पर बँठाया गया, स्वप्त में (उनके) सिहासन पर मंजूशी यासीन में और बोलें : "(हे) पुत्र, यह में रा धासन हैं ; मैं तुम्हारा कल्याणमित्र हूँ, तुम्हारा भीर हमारा एक धासन पर बँठना, यह सर्वेशा उचित नहीं।"धार्यातारा ने धापनी मातृका के रूप में उप्ण जल (उनके) जीव पर बाला।""(कारण) क्या हैं?" पूछने पर (बार्या ने) कहा : "राज्य तो बोर नारकीय गरम जल (के सद्गा) है, अत्रमुख (में) तुम्हें धार्याविवत कर रही हं।" ऐसा कहने पर (उन्होंने) राज्य का चलाना इनित नहीं समता और दूसरे दिन राज्याभिष्ठ कोने की रावि में भाग गये। २९ दिन की याता करने के बाद (जब) किसी जंगन के पास के जलाश में से (यानी)

<sup>9-</sup>गणिन-वें-गणेद=वमान्तक । त० ६७ ।

पौने लगे, तो किसी स्वी ने मनाही कर दूसरा मधुर जल विलाया (घौर) अंगल की गुफा में रहनेवाले किसी योगी के पास से गधी। इन (=धोगी) वे सम्यक् जिला प्राप्त कर, भावना करने पर खिलत्य समाधि घौर वान प्राप्त हुए। वह योगी मंजूबी के खोर स्वी वी तारा (देवा)। तब से उन्हें सर्वेदा मंजूबी के दर्शन मिसते थे।

### (गान्तिदेव डारा राजा की सहायता)

तत्परचान् (आवार्य मान्तिदेव) पूर्व दिवा की चले गये। राजा पंचम सिह के अनुचरों के बीच में रहने से वे सब कलाओं में सुनिपुण हो गयें। (इनकी) असाधारण प्रतिका (को देख, राजा ने) मंती बनने को कहा और (इन्होंने) कुछ समय के लियं स्वीकार कर लिया। (अपने पास) इण्डदेव के चिक्कस्वकप एक काण्ड (निमित्त) खद्म रखते थें। वहां अनृतपूर्व सब जिल्म न्यानों का परिचय कराया। (राजा से) धर्मानुकृत राज्य कराने के कारण धन्य मंत्रियों ने पंच्यों की धार राजा ने कहा : "यह भूते है, खड्म भी लकड़ी का है।" फनतः सब मंत्रियों को राजा के समस अपने बहुम विख्वानों पड़े। आचार्य ने कहा : "(यदि में) यह (खद्म) निकाल दूं, तो स्वयं राजा का खित होगा।" यह कहने पर धीर भी संत्रय वैदा हुआ। (राजा ने) कहा : "अस्त होने गर भी परवाह नहीं, अवन्य निकालों।" (आवार्य ने) कहा कि : "अस्त होने गर भी परवाह नहीं, अवन्य निकालों।" (आवार्य ने) कहा कि : "अस्त सी प्रांच विव्य परित का पता वार्य प्रांच की वार्यों प्रांच निकल गई। तब (मान्तियें परित का निवंदन का पता लगा (यौर) यने काम सत्कार कर, (राजा के यहां) रहने का निवंदन किया। (पर भान्तियें राजा को) धर्मानुतार राज्य चलाने (यौर) दोड धर्म की बीस संस्थाएं स्थापित करने की याजा देकर मध्यदेश चले गये।

### (नालन्दा में आवार्य वान्तिदेव की गतिविधि)

(प्राचार्य गान्तिदेव नें) पंडित वयदेव से अप्रजित कराकर (प्राचा) नाम ग्रान्तिदेव रखा। वहां पण्डितों ने साब रहते और पांच-पांच द्रांण (की साला में) भोजन करते थें। भीतर समाधि (लगानें) और द्रायें मंजूबी से धर्म थवण कर जिलासम्बद्धां और सूलसमुच्चपें का मली-भांति प्रणयन किया। समस्त धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, किन्तु बाहर के प्रम्य (लोगों) की दृष्टि में दिन-पात नोते रहें और ख्रवण, मनन (बीर) भावना कुछ भी नहीं करने का बहाना करते थे। फलतः संघ ने प्राप्त क्या : "इस खादि को वरवाद करनेवानें (को) बेहिण्कृत कर देना चाहिए और बारी-बारों से मूल का गाठ किया जाय, तो यह धपने घाप माग जावना।" ऐसा ही किया गया। धन्त में गान्तिदेव से भी मूल का गाठ करने को बज़ा गया। ग्रहने तो स्वीकार नहीं किया। सामह धनुरोध कियें जाने पर (उन्होंनें) कहा : "सच्छा, धासन विछायों (में) पाठ करना।" कुछ (लोगों को) सन्देह उत्पन्न हुछ। धीवाणें (लोग उनका) प्राप्तान करने के लिये एकब हुए। धावायें में सिहासनारुढ हो, (क्षोताखों से) पूछा : "(में) पूर्वपठित (सूत) का गाठ करने घपचा सपूर्वपठित का?" मनने (उनका) परीक्षण

१—ब्स्तब-य-कृत-तस्-ब्रुत् = शिक्षात्रम् ज्वय त० १०२ । २—मदो-जूत-तस्-बृत्स् =सूत्रतम् ज्वय । त० १०२ ।

करने के निये सभूत (पूर्व मूत्र) का पाठ करने को कहा। (साचार्य ने) बोधिसत्तव-वर्यावतार का पाठ किया:

"यदा न भावो नाभावो गर्व: संतिष्ठते पूर:" जब (इस) पद पर पहुँची, (वे) ब्राकाण में उड़ते हुए गमन करने लगे। अरीर के ब्रद्घट होने पर भी (उनकी) वाणी निरन्तर सुनाई पहती भी और (उन्होंने) ( बोबि ) वर्यावतार का पूर्णरूप से पाठ किया। वहां धारणीप्रतिलब्ध पण्डितों ने हृदयंगम कर तिया जिनमें से काश्मीरी (पण्डितों) की एक सहस्र बनोकों से प्रधिक हुए। मंगलाचरण (पण्डिनों ने) घपनी घोर से जोड दिया। पूर्वीय (पण्डितों) के केवल ७०० क्लोक हुए (बीर) मंगलाचरण मध्यमकम्ल से उद्देशत किया, जिसमें देशना-परिच्छेद और अजा (पारिमता)-परिच्छेद छूट गर्य। मध्यदेशीय (पण्डितों) के भगलाचरण धीर बारम्भ प्रतिज्ञा छूट गई (धीर) बन्त्यावर्ण के मिलाकर १,००० ग्लोक हुए। इस पर (पण्डितों को) सन्देह हुआ। तिब्बत के पूर्व (कालीन) इतिहास के धनुसार (मान्तिदेश) श्री गुणवाननगर में बास कर रहे थे। किन्तु यह (सूचना) सुनकर कि विलिग के धन्तर्गत कलिंगपूर में जा, वहां निवास कर रहे हैं, तीन पण्डितों ने वहां जाकर, नालन्दा धाने का अनुरोध किया, पर (ब्राचार्य ने) स्वीकार नहीं किया। (पण्डितों ने) पूछा : "घ=छा, तो (घापने हमें) जिला समुख्यम भीर मुत्रसमुख्यम का अवलोकन करने को कहा था, वे तीनों पुस्तकें (बोधिसस्व-चर्यांबतार के साथ) कहां हैं ?" (शान्तिदेव ने ) कहा : "शिक्षा (समुच्चय घौर) मुझ (समुच्चय मेरी) कोठरी की खड़की घर हैं जो बल्कन पर पंडितों की सुवमलिपि में लिखित है, (धौर बोधि) चर्यावतार मध्यदेशीय (पंडितों) द्वारा माना जाने वाला (ही अधिक प्रामाणिक) है।" वहां (वे) किसी अरण्य के विहार में ५०० भिक्काओं के बाच रहते थे। उस बन में बहुत से मूग थे। जो मूग (उनके) धान्नम में जाते थे (प्राचार्थ प्रथने) चमत्कार के द्वारा (उन मुगो का) मांस भक्षण करते थे। भिक्यों ने मुगों (को) बाचार्य के बाधम में जाते हुए देखा, (पर) बाहर निकलते नहीं देखा। माप ही (इस बात का) पता चल गया कि मुनों का सुब्द भी कम हो गवा है। (जब) किसी ने खिड़की से लांका, तो (उन्हें) मांस खाते हुए देखा। इसपर (जब) संघ ने (उनका) विरोध करना शुरू कर दिया, तो (सभी) मृग पुनर्जीवित हो उठे घोर पहले से भी घधिक मोटे-ताजे हो, बाहर निकलकर वले गर्ये। उन लोगों ने साम-सरकार के साथ (प्राचार्य से बहां) रहने का निवेदन किया (पर) उन्होंने स्वीकार नहीं किया। (प्राचार्व ने) प्रवजित-चिह्न का परित्याग किया(धीर) उच्छुव्यनचर्या (का अभ्यास करते) विचरण करने लगे।

१ — स्यक्त-छूब-से मस्-द्रपहि-स्योद-प-स-ह्र्जूग-प=बोधिसस्वनर्यांवतार । त० १६ । यदा नाभावो नाभावो मते: संविष्टते पुरः।

<sup>&#</sup>x27;तदान्यगत्यभावेन निरालंबा प्रजाम्यति।। ३५। सर्थात् जब बुद्धि के समझ भाव धौर समाव (दोनो ही) नहीं रहते तव (उसके सामने) भौर कोई गति नहीं होती (कि बह स्थयं ठहर सके। इसलिये सन्त में) आलंबन न होने के कारण (वह भी) बांत हो जाती हैं। (प्रजापारमिता-परिच्छेद पृ० १०३)

२-- भोक-क्ये र-वृपल-योत-चन = श्रीगुणवाननगरी श्री विश्वणनगरी

### (तैषिकों पर साचार्य गान्तिदेव की विजय)

दक्षिणायस के किसी प्रदेश में बीड (बीर) धबीड (में) शास्तार्थ हुया। (बब) शिवत की प्रतियोगिता हुई, तो बीड धसमये हुए। प्राचार्थ उस स्थान पर पहुंचे। फेंकी गयी घोषन (बाचार्य की) देह पर लगने, पर खोलती हुई देख, (बीडों ने घाचार्य को) शिवत (सिडि) - प्राप्त हूं जानकर (उनसे) सीपिकों को शिवत का मुकाबला करने का धनुरोध किया। (धाचार्य ने इसे) स्वीकार कर लिया। वहां (बब) तीर्थिकों ने धाकाश में धूलरंग से महामंडल (का चित्र) धाकित किया, तो छल्ला (धाचार्य ने इडिबल से) प्रचण्ड वायु को चेवा, जिससे मण्डल धौर तीर्थिकों को उद्याकर एक नदी के पार फेंक दिया गया। तीर्थिकों के सब प्रिय (लोग) भी उडते-उड़ते बच गये। राजा धादि बौड (धर्म) के भनतों को धांधी से कोई तित नहीं हुई थीर तीर्थिकों का विनाश कर, (बौड) धर्म का प्रचार किया। वह देश भी जिततीर्थिक देश' (के नाम से) प्रसिद्ध हुआ। यह (कथा) सभी प्रामाणिक इतिहासों में उपलब्ध होने से विश्वसनीय हैं। किन्तु, हो सकता है, समय के प्रभाव से देश का नाम बदल गया हो। धाज (इसे) देश का पता नहीं चलता।

(पापण्डिकवर्शन के सन्गायियों तथा भिल्लारियों को शान्तिदेव द्वारा भीजन दान)

और भी तिब्बती इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि ५०० पापण्डिकदर्शन के मानने वाले (जब) भूखभरी के जिकार बने, तो (आचार्य ने) ऋदि द्वारा खान-पान दिलाकर (उन्हें) धर्म में स्वापित किया। जनमन १,००० भिखारियों का भी इसी प्रकार (उपकार) किया। किसी भारी संबर्ध में प्रतिद्वन्दी के रूप में प्रवेशकर, वमत्कार द्वारा विवाद का समझौता किया। (इनके विषय में) सात आस्वर्ध जनक कथाएं मानी जाती हैं—(१) अधिदेव के दर्शन पाना, (२) नालन्दा (में महत्वपूर्ण कार्य की) संपन्नता, (३) विवाद का समाधान, (४) पाषण्डिकों और (५) भिखारियों (की भूखभरी का निवारण करना), (६) राजा (और) (७) तीर्थिकों की विनीत करना।

सर्वज्ञमिल, (व्यी जताब्दी) काशीर के किसी राजा का एक सीतेला पुत था। बचपन में (उसे) छत पर सुलाकर (उसकी मां) फूल चुनने चली गई थी। (एक) मुद्ध ने जिल्लु (को) से आकर, मध्यदेण (के) थीं नालक्दा के एक गच्योंन के पिछ्यर पर रख छोड़ा। पण्डितों ने उसे उठा लाकर पोसा। वह बजा होने पर प्रखर बृद्धि का निकला। (धामें चलकर कि-)पिटकधर भिक्षु तक बना। घटारिका धार्यातारा की साधना करने पर उनके नाआत दर्शन मिले धोर घडाय भोग प्राप्त हुआ। सब दान कर देने के कारण किसी समय (उनके पास) दान करने का हुछ भी साधन नहीं रहा। "इस स्थान पर रहने से अने के निकारियों (को) खाली हाम लौटाना पहेंगा।" सोच दूर दक्षिण प्रदेश को चले नये। मार्ग में एक वृद्ध घंधा बाह्मण (प्रपत्ते) बेंटे के पखप्रदर्शन में धा रहा था। (धाचार्य ने) पूछा: "कहां जा रहे हो?" (उसने) बहा: "नालन्दा में सर्वज्ञमिल (रहते हैं जो) सभी निचारियों (को) संतुष्ट

१--म्-स्तेगस्-फम-महि-मूल=जिततीमिक देश।

करते हैं, उनके पान मांगने जा रहा है।" (श्राचार्य ने) कहा : "बही (व्यक्ति) में हूं, सब साधन समाप्त होने के बाद यहां ब्राया हूं।" (यह) कहने पर वह ब्रत्यन्त दु:बी हुमा मीर (इसपर बानामें को) बड़ी देवा साथी। (बानामें ने) सुना था कि सरण नामक एक राजा ने (जो) निय्याद्धि में प्रचिनिविध्द और कर प्राचार्य का प्रनुयायी (धा) (यह) कल्पना की थी कि : "१०० मन्ष्य खरीदकर ग्राम्निहोम करने से उन (मनुष्यों) की आयु और भाग्य अपने को प्राप्त होगा तथा मोक्ष का कारण भी बनेगा।" मनुष्य तो हाथ लगे, बाकी एक नहीं मिला। ब्राचार्य में स्वयं (को) बेचकर इस बाह्यण का उपकार करने की सोच (उसे धाक्वासन देते हुए) कहा : "तुम दु:खी मत हो, मैं बच्च प्राप्तकर धाता हूं।" (यह कह उन्होंने) नगर में : "मन्ष्य खरीदने वाला कौन हैं ?" पूछा तो राजा ने खरीवा। मृत्य में धाचार्य के शरीर के बजन के बरावर स्वर्ण चुकाया गया। धाचार्य ने स्वर्ण बाह्मण को प्रदान किया, तो (वह) संतुष्ट होकर चला गया। तत्पन्चात् प्राचार्यं राजा के बन्दीचर में चले गये। उन व्यक्तियों ने कहा : "यदि तुम नहीं ग्राते, तो हमारी रिहाई होने की संभावना थी। अब (हमें) इसी बड़ी जला दिया जायगा।" वह कह (थे) अत्यन्त दु:खी हए। उस रात को किसी चौड़े स्वान में पहाड़ के समान नकड़ियों का डेर लगवाबा गया (जिसके) मध्य में १०८ व्यक्तियों को बोधकर रखा गया। उस मिक्यादृष्टिवाले प्राचार्य ने धनुष्ठान किया। जब सब सकड़ियों में धाग जल उठी, १०७ व्यक्ति करदम करने लगे। इससे ग्राचार्य का हृदय करुणा से पिंचल उठा धीर बार्याताच से प्रार्थना करने पर भट्टारिका (जारा) सामने प्रकट हुई (जिनके) हाथ से धमृत की घारा बहने लगी। लोगों की दृष्टि में और किसी स्थान पर न वरसकर, जलती हुई ग्राम पर ही मुसलाधार पानी बरस रहा था। धाग बुझ गई और (एक) तालांब प्रादर्भत हुन्ना। तब राजा ने विस्मित होकर धानायं का धादरपूर्वक मत्कार किया। उन व्यक्तियों को भी पुरस्कार देकर विदा कर दिया। वृहत् पूजा करने पर भी राजा सम्बक्दच्टि में दीक्षित नहीं हुआ और सद्धमं का प्रचार न होते दीर्घकाल बीतने पर (आचार्य ने) विश्व हो, भट्टारिका बार्यातारा से प्रार्थना की : "(मृक्षे) अपनी जन्म-मूमि में पहुँचा दें। (बार्या-तारा ने) कहा : "(मेरे) बस्त पकड़कर प्रांखें मूंद ली।" आखें मूंदने पर झट (प्रांखें) खोलने (को) कहा। प्राच खोलने पर देखा कि एक विवाल राजप्रासाद से सर्ज-धने किसी घदण्टपूर्व देश में पहुँच गये हैं। (भ्राचार्य ने) कहा : "मुझे नालन्दा न पहुँचाकर गहां क्यों पहुंचा दिवा।" (तारा ने) कहा : "तुम्हारी जन्म-मूमि यही है ।" वहां रहकर, तारा का (एक) विवास मन्दिर भी बनवाया। धनेक धर्मोपदेश कर, सब लोगों को सुब पहुंचाना। वे रविगुप्त (७२५ ई०) के जिल्ल हैं। लगभग इस समय महासिख डोम्भिहे रूक घोर महासिद्ध वज्रघण्टापा भी प्राविर्णत हुए। ये समक्षामयिक थें। धार्ग पीछे के (काल-) कम (में) थोड़ा (घन्तर वह) है कि विरूप के सिद्धि प्राप्त करने के लगभन दस वर्ष बाब बोम्भिह रूक ने सिब्बि प्राप्त जी। उसके दस (वर्ष) बाद पण्टापा ने (सिद्धि) प्राप्त की। घावायँ चन्द्रवोमिन का विच्य मेठ पुत सुखदेव भी इस समय हुआ। जब बहु ब्यापार करता था, किसी तीर्थिक से गोशीर्थ-अन्दर्भ की बनी हुई बुढ़ की एक खंडित मृति खरीदी। ब्रह्मवाति नामक राजकन्या के गंभीर रीग से बस्त होने पर वें बों ने बताया कि : "इस (रोग) की धौषध गोणीय-चन्दन है, ले किन यह प्रप्राप्य हैं। "बह कह (उसका) परिस्याग कर दिया। वहाँ उस व्यापारी ने कहा: "यदि यह चंगी हो जाए, तो मुझे प्रदान करें।" राजा ने भी स्वीकार कर लिया।

१--वन्दन-स-म्छोग=गोषीयंबन्दन ।

उसने गोशीर्ष-चन्दन(को) रगड़कर उसके बदन में लगाया। श्रीध्यका गेवन करावे जाने पर (नह) स्वस्य हो गई। वह सुखदेव को सौंप दी गई, तो उसने (राजकत्या) कहाः "प्रारोग्य होना तो प्रश्ली (बात) है, पर पाग-मोचन करना दुष्कर हैं।" पाय-मोचन का उपाय धावाय वन्द्रगोमिन से पूछा गया तो उन्होंने धवलोकित को शिक्षा प्रदान कर साधना कराई। किसी गमय धाय (धवलोकित स्वर) के साधात दर्धन मिले। धेरठीपुत मुखदेव ने (धयनी) पत्नी के साथ सिद्धि प्राप्त की। राजा वल, पंचम सिद्ध प्रादि कालीन २५वीं कथा (समाप्त)।

### (२६) श्रीमद् धर्मकीति (६००ई०) कालीन कथाएं।

राजा बल की मृत्यु के पश्चात् उसके धनुज राजा चलाधुन ने २० वर्ष राज्य किया। (इसने) अधिकांश पश्चिम (प्रदेशों) पर शासन किया। विष्णुराज नामक इसके पूर्व ने भी बहुत साज तक राज्य किया। जब (बहु) पश्चिम दिवा (के) हलदेश के सन्तर्गत वाल नगर (स्थान) में रहता था, (बहां) प्राचीन महींय के तुक्य ४०० बनाश्रमी तपस्बी बाह्मण रहते थे। (उसने) उनके तपीवन में (रहनेवाने) सभी मुगी प्रीर पितायों (को) मार डाला। बड़ी नदी (को) पहुँचाकर कृषियों के घाअमों (को) नष्ट कर बाला। उन (ऋषियों) ने प्रविधाप दिया। परिणामस्वरूप राजगहत के नीचे से पानी फुट पढ़ा घोर (बहु) हुव गया। उस समय भाय: मध्यदेश घोर पूर्व दिला पर जासन करने वाले राजा प्रमन्न का पूज प्रादित्य और पृतः पुत्र महास्त्रणि हुए। उत्तर दिला में राजा प्रादित्व का भाई महाजान्यवल हुआ ( जो ) हरिद्वार में रहता (धौर) काश्मीर तक पर शासन चलाता या। भंगल, कामरून धौर तिरहत, (इन) तीनों पर राजा बालचन्द्र के पुत्र विमनचन्द्र ने जासन किया। राजा चल धुन धौर विष्णुराज ने (सपने) देशों का सुरापूर्वक संरक्षण किया और मयाधर्म गासन किया ; पर (बढ़) जासन में (इनके द्वारा किये गये) नायों की सफ्ट (कवा) उपलब्ध नहीं है। प्रमा (राजाओं) ने (बुद्ध) वासन का सम्यक् रूप से सत्कार किया। प्रादिस्य धौर महास्यणि ने मुख्यतः श्रीमद् धर्मकीति का सत्कार किया । राजा महाबाक्यबल ने महान बाभिधार्मिक वसुमित का सल्हार किया। राजा विमनचन्द्र ने पंतित बमर्रामह. रत्नकाति (१०००ई०) ग्रीर सम्बद्त के जिल्ला माल्लामिक श्रीगुप्त का सत्कार किया। साधारणतः उस समय बुढ जासन का प्रचार और पकड रहा या . लेकिन धर्मन, बसुबन्धु और विङ्नाग के समय अपे आकृत पूर्व दिया और दक्षिण प्रदेन में सर्वत तीयिकों का उत्थान हो रहा वा घोर बीडों का पतन।

राजा पंजम सिंह के समय दो लीकिक भाई घाचायों का प्राहुमींव हुमा। एक का नाम दलते (बा लो) समाधि में घाँमरत रहता था। दूसरे का नाम णंकराचार्य था। (इतने) महादेव की सिद्धि प्राप्त की। कुम्भ बनाकर पर्दे के घेरे में रख, मंत्रोक्चारण करता और महादेव घट के मक्त में से सिर तक (बाहर) निकाल, (उसे) णास्त्रार्थ मिखाया करता था। उसने मंगल देव में जास्त्रार्थ किया। स्वितर विश्वयों में कहा "वह दुवंग हैं: यदि प्राचार्य धर्ममाल वा चन्द्रगोमिन या चन्द्रकीति (को) मास्त्रार्थ के लिये धार्मिति किया जाय (तो प्रच्छा हो)। पर तक्य पंदितों ने (स्वितरों की) घवता की धौर कहा: "जास्त्रार्थ करने वाला दे प्रान्तर से बुनाया जायगा, तो इस देश के पंदितों का घनयग होगा। उनसे जन प्रधिक विदान हैं।" एसा कह धाममानदा शंकराचार्य से बालस्त्रार्थ किया। कलतः बोड पर्याजत हुए, और नगमग २५ धर्मचस्वामों की सम्पत्ति तीथिकों के हुए में वले जाने के कारण वे उजह गये। लगभग ५०० (बौद)

क्यासकों (को) तीर्थिक (मत) में प्रविष्ट होना पड़ा। उसी प्रकार प्रीडिविश देश में भी गंकराचार्य का निष्य भद्राचार्य नामक बाह्यण पूर्व (शंकराचार्य) के तुस्य का या. (विसे) ब्रह्मपुत्री' विद्या सिखाया करती थी। वहीं बीढ़ (धीर) ब्रद्धोंड (में) काफी भास्त्रार्थ हुआ यौर व्याकरण और तर्क (शास्त्र) में सुदश कृतिल श्रेष्ठ नामक बीड पण्डित ने (जब) पिछले (पंडितों) की मांति प्रभिमान से (बुद्ध) मासन (का) सामी देकर जास्तार्थ किया, तो तीशिकों की जिजय हुई। अनेक बौद्ध जिहारीं (को) नष्ट किया गया। विजेषकर (विहार के) देवदासों और धर्मसंस्थाओं का अपहरण किया गया। पिछले (कृतिम श्रीष्ठ) के समय धर्मपाल, मदन्तचन्द्र ग्रादि नहीं जीवित थे। वस समय दक्षिण प्रदेश में तीर्थिकों में बादीवृगम (के नाम) से प्रसिद्ध कृमारलीला धौर महादेव का प्रतुवर गोवर्ती कणादरोह नामक दो बाह्मण (रहते वे)। उन्होंने भी दक्षिण वरें कों में अने क मास्तार्थ किये । इद्धपालित, गब्ब, धर्मदान, दिङ नात इत्वादि के फिप्य-गण और थावक संघ उनके वास्तार्थ का समाधान नहीं कर पाये। बाँडों की सम्पत्ति (भौर) प्रजा का तीविक बाह्मणों द्वारा सपहरण किये जाने की प्रनेक घटनाएँ हुई । यह (पटना) उपर्यक्त से भी पीछे की हैं। उस समय देवधम नामक प्राचार्य धर्मपाल के (एह) जिल्ला ने चन्द्रकीर्ति का खण्डन करने की सोचकर माध्यमिकवृत्ति सीताम्युद्य की रचना को। दक्षिण प्रदेश में कुछ तैथिकों से शास्तार्थ करने पर साचार्य विजयी. हुए भीर राजा जालिबाहन' को बुद्धजासन में बीबित किया। उसने घनेक मन्दिरों भौर स्तूषों का निर्माण करावा (तथा) धार्मिक-मंस्या भी स्वापित करायी। इस राजा के समय सिद्ध गोरक का प्रादुर्गीय हथा। प्राचार्य प्रमर्रोसह की विस्तृत कथा सूनने में नहीं भाई। थोड़ी वहत अन्यत उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि एनकीति (१००० ई०) ने मध्यमकावतार पर टीका निवी थी। वसुमित ने भी ग्रामि(-धर्म-) कोष की टीका निखी थी। ये धाटादम निकामों का समयमें श्रीपरचनचके नामक ग्रंथ के रविमता हैं। महान् धानायं वस्त्रप्य के समय तक पूरे घट्टादश निकाय विद्यमान थें। पहले जब शासन पर शत्रुमों का बाकमण हुमा (निकायों) का) हास हुमा बीर कुछ निकाय धला (संख्या) में बीय रहे । बीच के समय में उनमें बाद-विवाद होने के कारण तथा कुछ मान्यवर्ण नच्ट हो गये। महासाधिक (इ०५० ततीय गताब्दी) के पूर्व गीतीय, प्रपरमंतीय घोर हैमावत तप्त हो गये। सर्वास्तियाद के काश्यपीय गोर विभाज्यदायी सुप्त हो गये। स्वविर (वाद) के (अन्तर्गत) महाविहारवासी तथा साम्मिलीय के धावनाक विजया हो गर्गे।

१-- छ इस्-पहि-बु-मो =बद्यपुती। सरस्वती जी को कहते हैं।

२--ल्-ह्यङस्=देवदास। विहारों के भूत्य को कहते हैं।

३--द्कर-यो-नंभ-परन् छर-व=धीताम्युदय

४-- दन्हें वातवाहन वा जातकर्षी भी कहते हैं। ये नागार्जुन के मित्र थे।

<sup>%—</sup>रित-छोन-गगत-ग≕रलकीलि। ये ५०वीं शताब्दी के चतुर्वपाद में विक्रमशिला के प्रधान ग्राचार्य थे। (पु० ५० २०४)

६--- ग्रुड-नुगन्-जो-जग-न् होद-पहि-हकोर-नो = समयभे बोपरचनचक । त० १२७ ।

७--गर-च्य-रि-वो-प=पूर्वगं लीय। कथावत्पु की घटुकथा (१।१) में इसे तृतीय संगीति के बाद के अन्धक-निकायों में गिना गया है।

बाकी निकास प्रचार पर थे। आवकों का साधना-मासन १०० वर्ष बाद भुप्त-सा ही गया, (लेकिन) आवक मतावलम्बी प्रावतक बड़ी संख्या में हैं। गुछ इतिहासकारों का कहना है कि महायान के विकास के ग्रावर में ही आवकितकार का हास हो गया। यह सोबना अकतापूर्ण है कि महायान की स्वापना के बाद आवकों की ग्रावित खीं भा होती गई भार बर्तमानकाल में आवक मतावलम्बी अधिक (संख्या में) नहीं हैं। आपकर्य तो इस बात का है कि स्वयं (इस विषय की) आंशिक जानकारी तक न रखते हुए दूसरे को बताते और लिपिवड करते हैं।

थींमद् वर्नकीति का जन्म दक्षिण के जिनेन्द्र चुड़ामणि नामक (स्थान) में हुआ या, ऐसा प्राचीन (कालीन) सब विद्वानों का कहना है। वर्तमान काल में ऐसा नामवाला दें व नहीं प्रतीत होता। परन्तु सभी बौडों (ग्रीर )हिन्दुमों में (यह बात) प्रचलित है कि श्रीमद् बगंकीति की जन्म-भूमि तिरुमले हैं, इसलिये निश्चम ही प्राचीनकाल (में) बहु जिनेन्द्र चूड़ानणि कहुलाता हु:गा। प्रतीत होता है कि (इनका) जन्म-काल, राजा पंचमसिंह, राजा प्रावित्य आदि के राज्यारोहण के कुछ समय बाद का है। (वे) कीक्तन्द नामक (किसी) बाह्यण कुल के तीचिक परिवाजक के पुत रूप में उत्पन्न हुए। बचपन से (हो) अत्यन्त प्रतिमागाली होते से (इन्होंने) शिल्पविद्या, वेद-वेदाग, चिकित्सा, ब्याकरण और तीविक के अशेष सिद्धालों में सुरक्षता प्राप्त की। फसतः १६ मा १= वर्ष (की अवस्था) में ही (वे) सभी तीर्थिक सिद्धान्तों में सुनिपुण ही समें। जब बाह्मणराण (इनकी) भूरी-भूरी पर्शना करने लगे, (उन्होंने) बुढ़ के कुछ प्रवचनों को देखा, बीर बंपने णास्ता (का) तदोष और णास्त्रों (का) अमुक्तियुक्त पाया। बुढ और सदमं (को) इसके विपरीत देख, (इनके प्रति) व्यतिशय श्रद्धा उत्पन्न कर, (उन्होंने अपने को) बौद उपासक के देश में परिणत किया। बाह्मणों ने कारण पूछा, तो (उन्होंने) बुद्ध का गुणगान किया। परिणामतः उन (=प्राह्मणों) ने (उन्हें) बहिस्कृत कर दिया। तदुवरान्त (वे) मध्यदेश को चले गये और आवार्य धर्मपाले से प्रवच्या ब्रहण कर, (उन्होंने) सम्पूर्ण विधिटकों (में) विद्वा प्राप्त की। सूब धौर धारणीमंत्र को मिलाकर लगभग ५०० (पुस्तकों को) ह्रुदयगम कर लिया। दूसरे ब्रनेक तर्कणास्त्रीं का प्रध्ययन करने पर भी (उन्हें) सत्तोष नहीं हुआ। श्रीमद् दिङ्नाम के शिष्य ईस्वरसन से प्रमाणसमुच्चय पहली बार पढ़ा, हो स्वयं ईव्वरसेन के तुल्य बन गयें। दूसरी बार मुनने पर दिङ्गाग के समनका हो गर्म। तीसरी (बार) अवण करने पर (उन्होंने) बाचार्य ईश्वरसेन तक (को) दुर्वोध जान पड़नेवाले विङ्नाम के भावों को जान लिया और मानावं (ईस्वरसेन) को (इसकी) मान्ति की, तो (वे) अति प्रसन्न हुए घौर (बोले :) "तुम तो दिङ्गाग के तुस्य हो, (धतः) सभी गतत सिद्धान्तों का बच्दन कर, धमाणसमुच्चय की टीका भी लिखो।" (इस प्रकार घपने) धावाम से उन्हें धनुमति प्राप्त हुई। वहां (उन्होंने) मंत्र (-यानी) बजाबाय से अभिषेक भली-मांति ग्रहण कर ग्रधिदेव की साधना की और हेक्क ने साक्षात् दर्शन देकर पूछा : "क्या चाहते हो ?" (उन्होंने) निवेदन किया : "(मैं) सर्वदिग्विजयी होना चाहता हूँ।" (यह प्रार्थना करने पर) "ह ह हैं!" कह वह वहीं अन्तर्धान हो गये। वहीं (भावार्व धर्मकीति ने) स्तवदण्डक की रचना भी की। कुछ (लीगों) का कहना है कि इनके बचाचार्य दारिकपा है

१---ग्रांत-द्वड-ग्वृग-गि-नोर-दु=जिनेन्द्र चूडामणि २---छोत्-स्वयोड=धर्मपात । तत्कातीन नालन्दा के संघ-स्यविर ।

(भीर) कुछ (लोगों) का मत हैं कि वळाघण्टापा। लेकिन (विद्वानों का) कहता है कि होगपा का होना युक्तिसंगत है। कहा जाता है कि इन बाचार्य (धर्मकीति) ने श्री चक्सम्बर साधना का भी प्रणयन किया तथा सुइपा द्वारा रचित वजसत्त्वसाधन की भी रचना की। तदुपरान्त (उन्होंने) तीथिक मत का रहस्य सीखने की इच्छा की धोर अपने की दासबंध में स्थान्तरित कर दक्षिण प्रदेश चले गये। "तीर्धिक सिद्धान्तों में कौन (प्रधिक) विद्वान हैं ?" पूछने पर बताया गया कि : "सम्पूर्ण सिद्धान्तों में अतुलनीय विद्वता रखनेवाला कुमारिल' (नामक) बाह्मण है।" मोट (माया) में 'ग्योन-न्-म-नेन' कहलाता है (जो) या तो कुमारलीला का अश्वसमापान्तर किया गया है या गलत-राज्य का अनुवाद किये जाने का दोष है। (कुछ लोगों का) कहना है कि (बह) बर्मकीति का मामा है। पर भारत में (बह तब्ध) सर्वेका धप्रसिद्ध है। (तीबिक) निद्धांत का रहस्य बराते समय (धर्मकीति द्वारा) बाह्यण (कुमारलीला) की पत्नी के पैर की बनामिका में डोरी का बांधना प्रादि वर्णन भी भारतीय (लोगों) में बप्रचितत हैं वो सत्य भी नहीं जान पहता । कुभारतीला (को) भारी राजधनित प्राप्त हुई थोर (इसके पास) बान के बनेक उपवाऊ बीत, अने क गाय, भैंस, ४०० दास, ५०० दासी और अनेक बेतनजीकी थे । अतः बाजार्व (धर्मकीर्ति) ने भी बाहरी (और) भीतरी तब कामों में पचात दासों (और) पचात दासियों का काम धकें ले सम्भाला । इस पर कुमारलीला पत्नी सहित प्रति प्रसन्न हुया । (कुमारलीला ने ) पूछा : "तुम क्या चाहते हो ?" (ग्राचार्य ने ) कहा : "(मैं ) सिद्धांत पढ़ना चाहता हैं।" कुमारलीला (द्वारा) जिथ्यों को पहाई जानेवाली विद्यार्थों का भी (प्रःचार्य) श्वम करते और 3' रहस्य, जो (कृमारलीला के) पूत्र और स्ती के अतिरिक्त दूसरे को नहीं बतनाये अति वें (धाचार्य ने अपनी) सेवाओं से उसके पूत और स्ती (की) प्रसन्न कर, उनसे पुछ कर सीख जिये। जब (बाजार्य ने) सिद्धांत के पुरे मर्मी (की) जान लिया (धीर उनका) खण्यन करने के तरीकों पर ग्रधिकार पा लिया, (तो उन्होंने इस बात का) परीक्षण किया कि : "अन्य शिष्यगण (फितने परिमाण में गुए) दक्षिणा बढ़ाते हैं ?" (ग्राचार्य ने) नयी सीखी हुई निग्रामी घौर (उनके) खुल्क का हिसाब जोड़कर सोचा कि: "बाह्मण घन का लालची होता है, बात: (यदि) दक्षिणा नहीं दी जाबनी तो आपत्ति होनी।" (अपने पास) उसी (कुमारजीना) के दिने हुए ५०० पण थे, प्रौर उस स्थान में वास करनेवाने किसी यक्ष से भी ७ हजार स्वर्ण मुद्राएं महण कर कुमारलीला को दीं। क्यबे-पैसों से बाह्मणों के लिये (एक) महोत्सव का आयोजन किया और उसी रात को (घाचार्य वहां से) रफ़-चक्कर हो गर्ये। वहां काककूह नामक एक बाजार था (जहां एक) राजमहल भी धर्मस्थित था । (धाचार्य ने) दूमरिपूर नामक राजा ने (बरबार के) फाटक पर (एक) लेखपत्र निचका दिवा (जिसमें लिखा कि :) "कौन मास्तार्थ करना चाहता है ?" कणाद के सिद्धांत का सन्यायी कणादगुष्त बाह्मण और पड्दर्शन के ५०० दार्शनिकों ने एकत्र हो, तीन मास तक जास्तार्थ किया । (धाचार्य ने) कमशः सभी ५०० (दार्शनिकों को) परास्त कर, बुद्धशासन में दीक्षित किया । राजा ने आदेश देकर, उनमें से ४० धनी-मानी बाह्मणों से एक-एक बौद्ध संस्था स्वापित कराई। यह बात कुमारलीला ने सुनी (तो वह) धान-वबूना हो गया और स्वयं ४०० बाह्यणों के साथ शास्त्राचें करने था पहुंचा। (उसने) राजा से कहा: "यदि मेरी जय होगी, तो धर्मकीति (को) मरवा डालो, (ब्रोर) यदि धर्मकीति की विजय

१--ग्रान-नु-रोल-प=कुमारलीला ।

होगी, तो मुझे मरवा डालो।" धानार्य बोले : "यदि कुमारलीला की विजय होगी, तो मुझे तीषिक (मत) में दीक्षित करे या जान से मार डाले या ताड़ित करे समवा बौबें, यह राजा स्वयं जातें । यदि मेरी जीत होगी, तो कुमारतीला (को) मारला नहीं चाहिए, बल्कि इसे बुद्धणासन में प्रविष्ट कराना चाहिए।" (बद्ध) बासन की साली देकर (जव) बास्तायं करने लगे, तो कुमारलीला की ४०० प्रसाधारण प्रतिज्ञायों का एक-एक करके (प्राचार्य में) सौ-सी प्रकार के तकों से खण्डन किया। कुमारलीला ने बौद (धर्म) का सत्कार किया। उन ५०० बाह्यणों ने बृद्धवासन (कों) ही यवार्ष समझा भौर बुद्धशासन में प्रवितत हए। और भी, (धावार्य ने) निर्यन्य राहुवतिन्, मीनासक भू क्लारगुह्म, बाह्मण कुमारनन्द, तीविक के तक्षेत्रंगन कणादरोरु इत्यादि सौर विन्ध्यपनित के अन्तर्गत (प्रदेश) के निवासी सभी प्रतिइन्द्रियों का खण्डन कर डाला। और फिर, द्रविड़ देश जांकर (उन्होंने) घोषणा की : "इस देश में (मेरे साय) शास्त्रामें करने में कीन समये हैं ?" (यह सुन) प्रधिकांन तीषिक भाग खड़े हुए (घार) कुछ ने शास्त्रामं करने में (अपना) असामर्थ्य स्त्रीकार किया। उस देश में (आचार्य ने) पूर्ववर्ती सब धर्मसंस्थाची का बीणींद्वार किया। जब (मे) एकान्तवन में ध्यानाभ्यास कर रहे थे, (इनके पास एक) सन्देश घेजा गया कि 'बी नालन्दा में संकराचार्य शास्त्राचे करनें (धाए हैं)। उन (नालन्दा के पण्डितों) ने भी जागामी वर्ष शास्त्रार्थ करने के लिये (इसे) स्थिगत कर दिया। धर्मकीति (को) दक्षिणा यस से बुलस्या गया। उसके बाद जब शास्त्रायं करने का समय प्राचा, राजा प्रसन्न ने समस्त बौद्धी, ब्राह्मणों और तीचिकी (को) बारावसी में एकवित किया। राजा (धौर) साक्षी समृह के बीच बंकराचार्य बोर वीमद् बर्मकीति अब कास्त्रार्थं करने जा रहे थे, तो शंकराचार्य ने कहा : 'यदि भेरी जीत होगी, तो धापलोग गंगा में इब मरेंगे वा तीचिक (मत) में प्रविष्ट होंगे (बीनों में से एक) चुन लें। यदि बापनोग विजयी होंगे, तो हम गंगा में बुब गरेंगे।" यह कह, शास्त्रार्थ करने पर धर्मकीति ने शंकराबार्य को बार-बार पराजित किया, और अन्त में निक्तर कर दिया। तब शंकराचार्य गंगा में दुव मरने जा रहे में ; आचार्य के रोकने पर भी (उसने एक) न सुनी प्रौर प्रगने शिष्य भट्टाचार्य से कहा: "तुन कास्त्रार्थ करो और इस सबमुख्य को परास्त करो। परास्त न भी कर (तको) तो भी तुम्हारे पुत के रूप में उत्पन्न होकर, इन बोडों के साथ लड़्गा ।" (यह) कह (वह) मेंगा में कूदकर मर गर्ने । (ब्राचार्य धर्मकीति ने) उसके कितने ही जिल्ला परिवालक प्रतिका ब्रह्मजारी बुद्धवासन में दीक्षित किये। वेयं दूर-दूर माग गर्वे। उसके प्रगते वयं (बह) मट्टाबामें के पुत रूप में पैदा हुए । मट्टाबार्य में भी तीन वर्ष तक पुनः वे बता की घाराधना की । फिर तीन वर्ष तक बौद तिदांत और (उसको) बण्डनात्मक विद्याओं पर मनन किया। धातवें वर्ष में पूर्ववत् वासन को साक्षी देकर, पास्तार्थ किया, तो (भाषायं ने) महाबायं को नुरी तरह परास्त किया। बाबावं के रोकने पर भी न मानकर, ( यह ) गंगा में बुदकर मर गया। उस (भट्टाबार्य) का क्येष्ठ पुत्र दितीय मट्टाचार्य, (उसका धन्ज) वंकराचार्य का वक्तार और धपने ही सिदांत में प्रमिनिविष्ट बाह्मणगण नुदूर पूर्व दिला की ओर माग गर्व । लगभग ५०० तटस्य बाह्मण (बूड) शासन में प्रद्रजित हुए। लगभग ५०० (बाह्मण) विरत्न के भरणागन्न हुए। मगन्न देश में पूर्ण नामक बाह्मण सौट मच्या में पूर्णचंद्र नामक बाह्मण हुए। वे शक्तिसाली, महाभोगवाली, तर्न में सुनिपुण और सरस्वता एवं विच्न भावि अपने देवताओं से अधि-फिल थे। वे भी पहले (धीर) पीछे शास्तार्थं करने आये थे, (धीर) आचार्य ने (अपने) तकों ने (उन्हें) विनीत कर, बौद्ध (धर्म) में स्वापित किया। इन दोनों बाह्यजों ने भी मगध और मनुरा में प्यास-पवास बौद्ध संस्वाओं की स्थापना की । वहाँ (आनारं व मंकीति की) क्यांति विश्व भर में फैल गई। तब (उन्होंने) मगन्न के पास मतंग ऋषि के वन में, विरकाल तक धनेक विद्यानकों की नावना की। तब चारिका करते-करते विकासमंत्र के भीतर रहने वाले राजा पुष्प का पुत्र उत्पुल्लपुष्प के यहां (जो) तीस लाख नगरों पर जातन करता (और) देवताओं के समकल मोगवाला था, राजमहल पहुँचे, तो राजा ने पुछा: "(आप) कीन हैं?" (आचार्य ने) कहा:

"प्रतिभासम्बन्ध तो दिङ्नाग है, चन्द्रगोमिन का बाक्य विमुद्ध है, "काव्य की सृष्टि सूर' से हुई (जो ) छन्द में निपुण है दिन्वित्यों में नहीं तो कौन हैं?" यह कहने पर (राजा ने ) पूछा: "क्या (अप) धमैणीति तो नहीं हैं।" (उन्होंने) कहा: 'लोक में (में ) ऐसा हो धमिहित किया जाता हूँ।" इस राजा ने मी प्रमेक विहार बनवाये, विनमें धमैकीति रहते में। (आवार्य ने) सप्तविनाग प्रमाण जास्तों की भी रचना की, और (यह) उदान निचकर, राज (महत्त) की इसोडो पर (चिपका दिया।)

"यदि घमंकीति का बाणी रूपी सूचै अस्त होगा, तो धमं ( आत्मा लोग) सुमुद्त होंगे या चल वसेंगे, अधमों (लोग) पुनः बाग्त होंगे।"

वहाँ (उन्होंने) दीवंकाल तक बुद्धभासन का विकास कर, उस देश में १०,००० तक विश्वका का संगठन किया और ५० धार्मिक संस्थाओं की भी स्वापना को। तब (वे) प्रत्यन्त देश गुजरात को बले गर्य, जहां (उन्होंने) अनेक बाह्यणों बीर तीबिकों (को) बुढ़जानन में दीक्षित किया (तथा) गोलपुरी नामक मन्दिर बनवाया। उस देश में तीबिकों का बाहुन्य था। उन (तीबिकों) ने बानाय के निवास-स्थान में बाग लगा दी और (जब) सर्व दिलाओं (में) बाग जल उठी , तो (सानायें ने सपने) जीवदेन धौर गुह्मनत (का) चनुस्मरण किया (बौर) बाकानमार्य से गमन कर, उस स्वान से एक योजन (दूर) उसी देश के राजा के महल के पास पहुँचे । सब ब्रास्चये में पढ़ गये । वर्तमान <० सिद्धों की स्तुति को ही प्रामाणिक न मानना चाहिए, धरित "वादिन का चण्डन कर, याकाश (मार्ग) से गमन किया" उस्ते छ भी इस बाब्यान पर ग्राधित जान पड़ता है। उस समय वंकरानार्य का (जो) पूनर्जन्म हुआ, वह पूर्वापेका प्रत्यधिक प्रतिभानाची पौर वाद-विवाद में कूनत (निकला)। कुरून के जगर (इस्ट) देव ने (उसे प्रपता) पूरा गरीर दिसलाया। १५ या १६ वर्ष (की अवस्था) में (उसने) ऑयद धर्यकीति से जास्तार्थ करना चाहा और वाराणसी वा, राजा महास्विण को सुचित कर सबंत घोषणा की । वहां घाचार्य (को) दक्षिण दिशा से बुलाया गया। लगम ग ५,००० बाह्यणजन, राजा आदि अपार जन (साधारण) एकवित हुए। पुर्ववत् गासन को साक्षा देकर, णास्त्राणं करने पर (वह फिर) वरी तरह परास्त

१---द्पह-वो=भूर । धरवयोष का दूसरा नाम है । २---छद-म-न्दे-ब्दुन=सप्तवेत प्रमाण (ज्ञास्त्र) । ये सात प्रमाण ज्ञास्त्र हैं---प्रमाणवार्तिक, प्रमाणविनित्त्वय, न्यायितन्दु, हेनुविन्दु, संबंध-परीक्षा, वाद-न्याय सन्तान्तर-सिद्धि । ये सभी प्रंच तिस्वती यनवाद के रूप में सुरक्षित हैं ।

69

हुआ, और फिर पहले की भारत रोका जाने गर भी (न मान कर) गंगा में इब कर सर नया। वहाँ भी कितने ही बाह्यणों में यपने सिद्धांत का खण्डन करना उचित समझा घौर (बोड्यम में) प्रविद्या हुए। कितनों ही ने उपासक (की दीवा प्रहुण) की । उस समय कामीर से विद्यासिह नामक बाह्यण, देवविद्याकर और देवसिंह नामक छीत महान बाह्यण बाजायों ने श्रीमद धर्मजीति के गाम आ, सच्चे हृदय से सिद्धांत पर धने क बादान्वाद किए। धर्मकीर्ति ने भी (उन्हें) सम्यम् विधा निखायी। उन (लोगों) ने बौद्ध (धमें ) के प्रति अस्यन्त अद्धाकर, (ति-) करण और पंचकील (को) प्रहण क्तिया। (तथा) सिद्धांत भी पड़ा। विजेयतया सात प्रमाण (जास्ती का) अध्ययन करने पर (वे) प्रकाण्ड विद्वान वन गर्व । (फिर उन्होंने) उत्तर काशीर में जा, धर्मनीति के तकंमत का प्रचार किया। कहा जाता है कि मंत्रना (=देविवयाकर) बाराणसी में चिरकाल तक रहा। किर (धर्मकीति) दक्षिण प्रदेश को चले गर्वे, घोर (उन्होंने) उन सभी स्थानों में (जहां) बुद्धशासन का प्रचार नहीं हुआ (धर्म का प्रचार किया) और (बहां धर्म का) ह्यास हो गया वा (वहां धर्म का बीणाँद्वार किया तथा बुद्ध) कासन (के विकास में) विकत डालने बालों का शास्तार्थ के द्वार दमन किया। राजा, मंत्री मादि को बमें द्वारा वन में नावा भीर (मिल्नु-) संव मौर वर्म संस्थामी का निरुतर विकास किया। स्वयं बाजायं (के व्यव) में बनवाये गये मन्दिर ही लगणग १०० में, और तूसरों को प्रेरित कर बनवायें गये तो संब्वातीत । कहा जाता है कि इन आचार्य की घेरणा से बुद्धणातन में दीवित हुए भिक्त और उपासक तक के मिलाने पर (एक) साब के जगभग वें, लेकिन अधिकांश (शिष्य) धन्यान्य उपाध्यामीं (भीर) आचार्यी को सींप दिये नमें में । ऐसी असिडि हैं कि (इनके) धर्मसम्बन्धी शिष्य (-मण्डली) धरती (के) सभी (भागों में) फैली हुई थी, पर (वे धपने साथ) पांच से अधिक सनु-चारी (शिष्प) नहीं रखते थें। (इनके) बीवन के उत्तराई काल में फिर बही पिछला वोकराचार्य अगले बट्टाचार्य के पुत वय में पैदा हुआ (बी) पूर्वायेक्षा अधिक अवल का पुतना निकला। उसका (इच्ट) देव सामने आकर, (उसे) प्रत्यक रूप से विद्यासिखाता (सीर) कभी-कभी उसके शरीर में प्रकिट हो, (उसे) प्रपूर्व विद्या बताया करता या। लगनग ५२ वर्ष (की प्रवस्था) में (उनने) बीनद् वर्षकीति है। शास्त्रार्व करने की इन्छा की। इस पर बाह्मणों ने कहा: "कुछ समय के लिये (तुम) दूसरे से जास्वार्थ करो, जितके अवस्य (तुम्हारी) विजय होगी (अन्तया) धर्मकीति (को) परायित करना दुष्कर है ।" पर, (वह यह) कह दक्षिण प्रदेश की चला गया कि: म्यदि (मैं) उससे जीत न सई, तो बाद की ब्लाति न पा सकूं।" जी विजयी होगा उसके थासन में दूसरे (की) अविष्ट किये जाने (को जले) पर जास्त्रार्थ हुए, तो श्रीमद् धर्मकीति विजयी हुए और (उन्होंने) उसे बूदगासन में दाक्षित किया। दक्षिण प्रदेश में यह खबर फैली कि (एक) उपासक भावारिनिष्ट बाह्मण बुद्धशासन का सल्कार करता है। उसके द्वारा स्वापित मन्दिर अब भी विद्यमान हैं। कालान्तर में (वर्षकीति में) कॉलग देश में (एक) विहार बनवाया धीर धनेक बनों (को) धर्म में स्वाधित कर, (नश्वर) गरीर (को) छोड़ दिया। सब्द्वावारियों द्वारा बाह-किया सम्पन्न किये चाने पर क्रमतान में पुष्प की बड़ी वृष्टि हुई। सात दिनों तक संगी दिनाओं (में) सुगंध फैसतों रही और दावसंगीत (का राज्य गुंबता रहा)। सनुवा अस्थिमय अरीर एक कांच के समान पिण्ड-पत्बर को क्य में परिणत हो गया, बस्थि का क्य एकदय नहीं रहा। धार्व भी (उनकी स्मृति में) पूर्वोत्तव होता है। कहा जाता है कि ये धानाये तिब्बत के राजा स्नोड-बुबन-साम-मो (६१७ ई०) के समकालीन हैं, जो युक्तियुक्त भी जान पड़ता हैं। तिष्वती इतिहास के बनुसार जब (धमंकीति ) सप्तसेन की रचना कर रहे थे, ती तरकारी में चिरावता डाल कर खिलाचे जाने पर भी (उन्हें) धनुभव नहीं हुआ था, क्योंकि (उनका)

9

वित यन्त्र-विषय पर कीन्द्रत था। रचना समाप्त होने पर राजा ने (इसका कारण) पूछा तो (उन्होंने) कहा: "राजन्, ब्राम किसी दण्डनीय व्यक्ति (की) बनैतवस्त्र पहनान भीरतेल से भरे (एक) बजर में कालिख लगवाकर, (उन है) हाथ में रखवा दें (तथा) कह वें कि थोड़ा सा (तेल) विराये या (तस्त पर) तम जात, तो प्राण-दण्ड दिया जायगा, (भीर किसी) तलवार धारण किये हुए (की) पीछे-पीछे चनता हुया दरवार (के वारों और) चक्कर लगवावें। (तथा) राजमहत्त के चारों और गायक और बादक गाते-बनाते रहें।" ऐसा ही किया गया, घीर घन्त में (उस व्यक्ति से) पूछे जाने पर उसने बहा: "नाच-गान बादि का कुछ भी (मुझे) पता नहीं चला, नयींकि (मेरा सन) उन (तेल और कालिख) पर सावधान था। सेकिन, सनता है कि (यह कवा बोबि) चयनितार के पद घर धाबित होकर सत्य (साबित करने के प्रयास) में कही गयी हैं। सप्तरीन (प्रमाणनास्त्री) की रचना तो प्रपनी बुद्धि (को) वासित करने के निये और जिच्यों के अनुरोध पर निहार में की गयी थी। पर राजा के सन्देश लिपिकर द्वारा विखाये जाने की मांति दरबार के एक भाग में (बैठ कर) विखा नहीं नया। कहा जाता हुँ कि (धर्मकीति) सुकाकत बृद्धि को होने से दस प्रतिवादियों की (भरन) उत्तर एक ही समय दे सकते थे। (फिर यदि) ग्रन्थ-विषय (पर) विन्तन करते समय दूसरे (विषय) का जान न होता, तो मंदबृद्धिवाल से अन्तर ही क्या है ? यही नहीं, यह क्या सर्वथा प्रभाषहीन भी जान पड़ती है। सालसेन की रचना समाप्त होने पर पण्डितों में (बन्यों का) वितरण किया गया। अधिकाल (पण्डितों) की समझ में नहीं थाया। कुछ (पश्टितों) ने समझ तो लिया, पर इंध्यविश (प्रन्यों को) धनुपर्युक्त बताकर, कुत्ते की दूम में बांध दिया। (इस पर धर्मकीति ने) कहा: "(जिस प्रकार) कुला सभी गतियों में बूमता-फिरता है, उसी प्रकार मेरे शास्त्रों का भी सब दिशाधी में बिस्तार होगा।" बन्ब के आरम्भ में "प्रावः लोग प्राकृत में आसक्त" आदि एक क्लोक बोड़ दिया गगा है। परवात् (अर्थनीति ने) बाचार्य देवेन्द्रमति (६४० ई०) योर जानवमति (६७४ ई०) को सलकेत चला-भीति पढाये घार स्वटीका की पंजिका ? निखने के निये देवेन्द्रबद्धि की उत्साहित किया। (उन्होंने) पहली बार रचकर दिखलायी, तो (बर्नकीर्ति ने) पानी में धुला दिया। (दूसरी बार)

ते नपाद्मवरी पहरसिहस्तै रिधिष्ठित :।

हविति वे सरणतासात् तत्परः स्वात्ववा वर्ता ।।७०।। वर्वात् तै व-गाववारो (व्यक्ति), तनवार वीचे हुए पुरुषों के बोच, (तैन) गिरने से मृत्वृ होगी--इस वब से, जिस तरह सावधान रहता हुँ, उसी तरह वर्ती की तत्पर रहना वाशिये।

> प्रावः पाइत्ततिन्द्रप्रतिवलप्रशो जनः केवलं, नानथ्येव मुत्रापितैः परिनता विद्वेष्ट्रप्रपृष्यामलै : । तेनापं न परीपकार इति निश्चनतापि चेत (पिचरं), सुक्ताम्यासविवद्वित व्यसनिमत्वतानुबद्धस्पृहम् ॥२॥

प्रयात प्रायः लीग प्राक्षत विषयों में प्रायकत हो, भीर प्रजावन के प्रभाव में, न केवल सुनायितों के प्रति प्रकृषि रखते हैं, प्रिश्तु देख्यों-मनों के कारण द्वेष भी करते हैं। प्रतः मुझे दल बात की जिल्ला थी नहीं है कि दसने परीपकार होने वाला है। फिर भी जिस्कान तक मुक्तियों का घम्यास करने में तलार होने है भेरा जिल्ला दस प्रव के प्रणयन करने को दक्का कर रहा है।

लिखी तो आग में जला दी। फिर के रचनाकर, (प्रत्य के बारम्भ में) यह लिखकर दिखलाया: "प्राय: माग्य में हो न होने से तथा, समय के भी प्रभाव में, (प्रापन) सम्पासार्थ संश्रेप में, यह पंणिका ' यहाँ लिख रहा हैं।" (धर्मकी कि ने ) कहा : "परोक्ष इंग 9 मुचित किये गर्वे तथ्यों के सर्थ ठीक नहीं हुए : (किन्तु) प्रत्यक्ष रूप से प्रतिपादित (तथ्यों को) धर्च ठीक हैं। कहा जाता है कि (उन्होंने यह) सोचकर कि: "मेरी इस विद्या (को) पूर्णेख्येण कोई नहीं जानता।" धीर (प्रमाण) वास्तिक के घन्त में (यह) पद्य लिखा है : "समृद्र में नदी की भांति (मेरी यह विद्या) अपनी ही देह में जीन होकर दूव जायगी।" कुछ (लोगों) का कहना है कि देवेन्द्रवृद्धि के जिएस जानस्कृद्धि हैं और (यह कथन) प्रित्युक्त है कि उन्होंने दीका लिखी है। बहा बाता है कि उनके शिष्य प्रश्वसुद्धि हैं। बूछ (लोगों) गा कहना है कि यमारि (७५० ६०) धर्म-कीरित के मालात् जिच्य हैं और (कुछ लोगो का) बत है कि अलंकार पण्डित (उनके) साकात् जिल्ल है तथा (धर्मकीर्ति के) सब से उपदेश प्रहण करना सादि (कथा) समय के प्रतिकृत बकबाद हैं। फिर (यह भी) कहा बाता है कि धर्मकीति ने १७ बार विजयांडिटिम बजावा, पर बौद्ध जिल्ला (के द्वारा) विजयांडिटिम बजाने का रिवाण गही हैं। कहा जाता है कि (किसो) मुली नामक निर्माण्य के आकर, (यह) कहने पर जि धवास्तार्थमें जो परास्त होगा इस भूल के मार दिया आयगा' धर्मकीति ने कास्तार्थ नहीं किया, वेबेन्द्र ने (उस निर्यन्य को) परास्त किया । पर, निर्यन्य स्वयं अपने सिद्धाना के विरुद्ध भावरण करता है (फिर) प्रतिवादी का खण्डन करने की इच्छा करना उचित नहीं हैं। विद्वानों में सबेवा धप्रचलित कथा, इतिहास की दुर्वचता (से प्रस्त) होकर किये गर्थ (यह) कवन निराधार है! अतएव उन पडलंकारों में से नागाओं न, असंग (भीर) दिग्नाग-(ये) तीन प्रत्यकार है और बायदेंब, बसुबन्ध (और) धर्मकीति टीका-कार हैं। उन्होंने आपने-धपने समय में (बुद्ध) शासन का विकास करने में समान योगदान दिया, इसलिये (में) वहलंकार (के नाम) से प्रसिद्ध हुए। प्रकरानन्द (=०० ६०) बाह्मण का प्रांदुर्भाव कालान्तर में हुआ, इसलिये (इसे) धर्मकीति (६०० 👣 ) का सावात् शिष्य कहना नितान्त भामक हैं । उस समय सिद्धयागियों (से ) महान मानायं कम्बल, इन्द्रभृति द्वितीय, कुनकुराज, बानायं अरोधवज् यीर नितत्वच्य, स्वूल हिताब से तनकालीन थे। पश्चवद्ध नामक बने क हुए, पर तत्कालीन सरीज मध्यवाल ही हैं। सरोज के पर्याच शब्दवाले अने क हुए, जिन में से (वें) सरोक्त हैं। (वी) भावार्य कुकुराज के नाम से श्रीसंख या किसी-किसी विविष्टास में कुत्ताराज से बांगत है, बहु पूर्वकालीन योगियों में मुविख्यात थे। वे दिन में कुले के रूपवाले एक हुआर योगी-योगिनियों को धर्म की देशना करते और रात की उनके साथ अमलानी के ती में जाकर, गणवक आदि समयावरण करते थे। इस प्रकार वाला वर्षी तक प्रावरण करने पर बन्त में (उन्हें) महामुद्रा की सिद्धि प्राप्त हुई । उन्होंने यांच धाड्यात्मिक-तंती" मीर याग-तंत्र की अने क व्यावधा की। कहा जाता है कि उन्होंने चन्द्रगृष्ठाचिन्दुतन्त्र कें दारा निद्धि प्राप्त की।

१---र्कह-द्यंत=पंजिका । त० १३०-१३१ । २--------पुँद-स्टे त्क=शाँच धाष्यारिमक-तंत्र । ये है---पूक्कसमाय, भाषायाल, बृद्धसमयोग, चन्द्रपुद्धतियक और मंजुशीकोष ।

बाचार्य सलितवज्, नालम्बा के पण्डित थे। (उन्होंने) वे रोचनगामा जासतंत्र के द्वारा धार्ष मंज्ञां (की) इस्देव के हप में माधना की। धपने धावत्य से वजा भैरव भावि नामक (देवताओं) की माधना (के विषय में) पूछने पर (याचार्य ने) कहा: "व (प्रेष) मनुष्य लोक में प्राप्य नहीं हैं, घत: इनकी जानकारी मुझे नहीं हैं। ए तदवं इंड्टरेव की साधना करी।" यह कहने पर उन्होंने पायं मंजुबी की एकायविस में साधना की। लनभग २० वर्ष (बीतने) पर (इच्टदेव ने) दर्शन देकर, (उसके) हृदय (को) अधिष्ठित किया। कुछ साधारण सिद्धियाँ भी मिलीं। "उद्यान देश के धर्मग्रंब से यमारितव नायो।" ऐसा भी व्याकरण हुया था, सतः (वे) उद्यान को बन पड़ें । (वहां) कुछ तीबिक योगियों से जीवत की प्रतियोगिता हुईं । उस (तीबिक) के द्ष्टिपात करने पर बाजावं मुख्ति हो नये । मुखा ट्रने पर (उन्होंने) बज्जयोगिनी से प्रार्थना की, तो बखबेताला ने मालात दर्शन दे कर, ग्रमारिमण्डल का प्रभिषेक किया। वहाँ चतुर्वोग निध्यन्नकृत साहित भावना करने पर साहे चार मास में महान् सिद्धि प्राप्ति को शकुन प्रकट हुआ, और (उन्होंने) कर जंगलो भैसे (को) बश में ला, (उस पर) सवार हो, विधायत का आचरण भी किया। तब (उन्हें) भावी सत्त्वों के हित के लिये उवान देश के धर्मनेव से यमारि प्रादि तत्त्र लोने की इच्छा हुई, तो डाकिनियों ने कहा : "सात दिनों में जितनी (पुस्तकें) हृदयंगम कर सकोगे उतनी (ले जाने की) धनुमति दी जायगी।" ऐता कहने पर (उन्होंने) अधिदेव मे प्रार्थना की। फलतः सर्वेतवागतकाय-वाक-वित्तं कृष्ण यमारितंत्र, विकल्पिक, सन्तकल्पिक, धारणी, तंत्र तथा भनेक विविध कल्पकन (की पुस्तकों) सहित हृदयंगम कर ली। जम्बुद्वीप में (इनका) विशोधक्य से प्रचार किया। जब परिचमदिशा के देश में तीर्थिक के नरवर्षन नानक (किसी) छोटे-मोटे शासक के यहां तीचिकों से शक्ति की प्रतियोगिता हुई, तो कुछ अमुल-अमुख लोगिकों ने ए अ-एक द्राण किए खाया । बाचाने के द्वारा इस व्यक्तियों के बोस के बराबर विष लाकर, दो बतन पारा भी लेने पर भी कोई हानि न हुई, तो उनत राजा (को बाजायं की प्रति) बानाच श्रद्धा उत्पन्न हुई, बौर बौद्ध (धर्म) में दीसा ले, (इसने) मंजुषीय का मन्दिर बनवाया। हाँस्तनपुर नगरी में यमारि (का धर्म) वक एक हो दिन प्रवर्तन करने के फलस्वरूप एक दोषि क संवित का सम्प्रदाय नष्ट हो गया। पूर्व दिशा (में) बारेन्द्र के भाग जंगल नागक (स्वान) में विक्रीड नामक नाग (रहता या जी) बौदों का बढ़ा प्रतिषट करता वा । इसका भी (धाचार्य ने) हवन द्वारा दमन किया और तस्त्र म नागों का जासस्थान समुद्र भी सुख गया। (बुद्ध) घासन के प्रति थितेष करने वाले ह्यारों तीर्तेषक धौर फारसियों का दमन किया। समभग ५०० दुष्ट प्रसनुष्यों का दमन किया और मुख्यत: प्रतिवारकमें के द्वारा जगत का हित किया। भारत में ज्योतिमंग शरीर को प्राप्त हुए। इनके शिष्य लीलावज्ञ ने प्राचार्य के उपदेश निरिवद किये, धीर बमानतकोत्य धीर शान्तिकोविकौहित धादि (बन्धी) का व प्यान महान् जीलायका ने किया। कम्बल, जिल्लावका धीर इन्द्रमति द्वारी चमस्कार-प्रतिबोगिता किसे जाने का उहलेख भी मिलता है। प्रवात कम्बल भीर लिलतवज्ञ

१-वी-ने-ह्तिगल्कवेद=नवारीरत । त० ६७।

२-- ग्रित-जॅ-म्बेद-प्रद=गमारितंत्र । त० ६७।

३—ग्शिन-वॅ-ग्बेइ-ह् ब्युड-व =यमानतकोदय । त० ६७ ।

४--वि-चो-नंग-रोल=शान्तिकोषविकोडित ।

को सिद्धिप्राप्ति के धनन्तर (वे) परिचनदिशा के उदानदेश की कल पढ़े। (वार्ष में ) मुरुव्हक नामक एक दुर्गम पहाड़ पड़ता या । दीनों आचायों में बात-बीत हुई कि : "हम दोनों में से किसकी ऋदि द्वारा (पहाड़ को) पार करें।" लालतक्स ने कहा: "इस बार मेरी ऋदि के द्वारा पार करें घोर फिर नोटने समय तुम्हारी ऋदि की वाकित में।" जालतवक ने अपने (को) यमारि के स्प में परिणत किया (और अपने) चित्रस्वरूप तलवार से उस पहाड़ को चोडी से चरण तक चीर डाला । उस में एक संकीषं पच (वन नया सीर वे उस पर) से वल पड़े, बीर फिर पहाड़ पूर्ववंत् हो गया। विस समय उदान देश में इन्द्रमृति (को) साथारण सिति प्राप्त हुई उस समय नितित्तवन्त्र नामक किसी सिद्धाचार्व के बानमन की (खबर) सुनकर, राजा (बपने) बनसमुदाय के साव (उनका) स्वागत करने आया। आवार्य के दोनों पर दवाते समय प्रत्ये कर्यर की दो-दो हाथों से दवाना पड़ता था। अतः राजा ने बार हाथ निमित्त कर मलना (शुरू) किया। प्राचार्य ने बाद पर निर्मित्त किये, तो राजा ने बाठ हाव। बाचार्य ने बाठ निर्मित्त किये, तो राषा ने सोलह । आवायं ने सोलह निर्मित्त किये, तो राषा ने सोलह भूजाओंबाले वे बता की भावना (में सिद्धि मिली है या नहीं इसकी)परांचा की; पर उसके अधिक निमित्त करने में असमर्थ हुआ और एक-एक (हाय) से दवाने लगा। तब आचार्य ने सी पर तक निर्मित्त कर, राजा का अभिमान कर कर दिया। अनन्तर अब फिर बाचायं कम्बल और लॉलत पूर्विदशा को लीट रहे वें, तो मुख्यक पर्वत के बरण में एक रात प्रवास किया। कम्बल पाद ने कहा: "पहाड़ बहुत विशास है, सत: (हम) कन पात: चलेंगे ।" बर्डरावि बीतने पर समाधि के बल से उन्हों ने पहाद (को) हुटा दिया और एक मुखद मैदान पर से आये । यो फटने पर लॉनतवळा ने पीछ मृहकर देखा, तो पहाड़ पार कर गमें थे, और पारचर्य में पड़कर फम्बलपाद की वन्दना की, ऐसा कहा जाता है। आप देश के प्रसिद्ध इतिवृत्त के अमुसार पीगे स्वर विख्या के द्वारा यमान्तक की भावना करने पर बक्कबाराही की अनुकस्पा से (उन्हें) सिद्धि मिली। वैश तो (वै) यमान्तक के समकक महान् बोगेश्वर बन जाने से सबस्त तन्त्रों की देशना कर सकते वे, लेकिन सिदों की (यह) विशेषता है कि (वे अपने) साकात विनेसों के मिषकार के अनुसार देशना करते थे। यतः (उन्होंने) रक्तवमारि-तंत्र' लाकर स्वयं मगवान से उपरंश लेंदें हुए साधना की धीर उपदेशों (को) मिपिवड किया। उनने शिष्य बोस्मि-हेरक ने कुरकुल्लोकल्प यौर झारासि-तंत्र का आवाहन किया। (वे) तत्रों के अवं अभिज्ञा से अलते भे । ( उन्होंने ) ज्ञानका किनियों से वार्तालाय कर, है बच्चतंत्रमने बहुण कर, नैरात्मालाधन, संहुजीसिंड आदि अनेक धन्यों का प्रणयन किया, धीर विषयों को ग्रमिषिकत भी किया । तब प्राचार्य कम्बलपाद चीर सरोजवचा है बज्जतन्त्र मार्थे और बास्वलपाद ने स्वतंबे बप्रहत नामक शास्त्र का प्रणयन किया, जो प्रधानतया निष्यसम्भन का प्रतिपादन करता है। सरोजवळ ने उत्पन्नकन-साधन वादि धनेक (प्रन्थों की) रचना की। (जो) इंच-अपिनुसाधन का सर्वप्रवस (प्रकाशन) हुआ (बहु) सरोज साधन (के नाम) से असिड हुआ और बारालि तंत्र का बाबाहन किया।

१--ग्जिन-व-ग्शेद-द्मर-पोहि-मृद=रक्तयगारि-तंत्र। त० ६७।

२-वृदग-मेंद-महि-स्यूव-ववन् = ने राने मासाधन । त०। ५७।

३- ल्हन-चिना-स्वयेस्-युव=सहजसिदि । त० ६९ ।

४—दग्येस-दॉर-यव-विध-स्युव-यवस् = हेवकपितृसावन । त० ६० ।

(वे) तंत्रीं के अर्थ अभिज्ञा से जानते थे। (उन्होंने) ज्ञानकाकिनिया से वार्ताकाण कर, हेवज्यतंत्रगर्म प्रहण कर, नैरात्म्यसाधन, शहलिशिद्ध आर्थि अने के अवों का अण्यान किया, और शिष्यों को अभिषिक्त भी किया। तब आचार्य कम्बलपाद और सरोजवज्ञ हेवज्यतज्ञ लाये, और कम्बलपाद ने स्वसंवेदप्रकृत नामक शास्त्र का प्रणयन किया, जो प्रधानत्या निष्पन्नकम का प्रतिपादन करता है। सरोजवज्ञ ने उत्पन्नकम-साधन आदि अने क (ग्रंथों की) रचना की। (जो) हेवापितृसाधन का सर्वप्रथम (प्रकाणन) हुआ (यह) सरोजसाधन (के नाम) से प्रसिद्ध हुआ।

पूर्वितशा के महान् आचार्य माध्यमिक श्रीगुप्त का जीवन चरित भी स्पष्टतः देखने-सुनने को नहीं मिला । उस समय दक्षिणप्रदेश में कमलगोमिन, नामक प्रवलोकित के एक सिद्ध हुए । प्रचीत दक्षिणविमा के किसी विहार में, एक विपिटक (घर) भिक्ष रहते वे जो महायान के व्यानी थे। (उनका) सेवक उपासक कमलगोमिन था। पहले जब कमलगोमिन (बुद्ध) जासन में प्रविष्ट नहीं हुआ था, और कर्न-फल से सपरिचित था, (उसे) किसी विहार के द्वार पर से अक्षरीकित एक रजत-पत्न मिला था। (उसने) बहु लेकर नगर की किसी गणिका को दे दिया । धनन्तर जब उसके वह आचार्य भिन्न सब-मबेरे विण्डवात करके, भीतर से द्वार बन्द कर संध्या तक द्वार नहीं सोलते बें, तो किसी समय उस उपासक ने पूछा: "(आप) प्रात: काल से सरुवा तक डार बन्द कर क्वों बैठे रहते हैं ? " (उन्होंने ) कहा: "पुन, यह पूछ कर नया करोगे ? " (उसने ) कता: "(प्राप) जिस योग की साधना करते हैं मैं भी प्रहण कर (उसकी) भावना करूमा।" (उन्होंने) कहा: "युज, मुझे और किसी योग का (अभ्यास) करना नहीं है, पोतलगिरि जाकर, आर्यावलोकित से धर्म अवग कर, फिर यहां लोटकर द्वार खोलता हं।" (उसनें) निवेदन किया : "धच्छा, तो मुजे भी (प्रपने साथ) ने चर्ने ।" (उन्होंने) कहा : "(मैं) पार्य से पूछ कर धाता हूं।" कत प्रातः धानायं के वापस धाने पर (उसने) पूछा, तो धानायं कुछ कोधित होकर बोलें : "पुत्र, तुमने मुझे भी पापीदूत बना दिया है।" (उसने) पूछाः "क्या (बात) है ?" (उन्होने) कहा : " मैंने खाये से पूछा, तो (उन्होंने) कहा कि तुम ऐसे पापी का सन्वेश मत लाना । तमने आयां प्रज्ञापार्यमता की रजतनिधित पुस्तक (को) नष्ट किया है। अतः तुम्हें पोतल जाने का अधिकार नहीं हैं।" ऐसा कहने पर (उसे) वह अवारांकित रजत-पत्र याद थाया, जो पहले (किसी विहार के बार पर से) मिला था। (वह धपने ) पाप-कर्म पर अत्यन्त भयभीत ही उठा, धीर घावार्य से निवेदन किया कि धाय से पाप-मोचन का उपाय पूछें । पाता उन्होंने भी धार्य से पूछा । अवलोकित ने एक रहस्यपूर्ण बाबना प्रदान की घीर घाचायं ने जनत उपासक को दी। उसने किसी एकान्त वन में एकाब (चित्त) से सावना की। लगभग १२ वर्ष बीतने पर (अन) एक काँचा एक सोदन-पिण्ड साने की इच्छा से पेड़ पर (बैठा ही) था कि (बह पिण्ड) कमलगोमिन् के सामने गिरा । पहले १२ वर्षो तक मनुष्य का आहार प्रधिक नहीं खाने के कारण (उसे) वह योदन खाने की इच्छा हुई। सोदन में धामका कित की प्रवत्तता से (वह) नगर में भिक्षाटन करने गया, तो दैवयोग से कल दिनों तक (कुछ) नहीं मिला । तब जो घोड़ी-बहुत (भिक्षा) मिली उसे एक खपड़े के दुकर में रख, जंगल में ले गया। (वहां उसने) अपने स्वभाव की परीक्षा की, तो प्रोदन में प्राप्तनतिकत्त की निःस्वभावता देख, (उसे) तस्व का ज्ञान स्पष्ट रूप से हुआ, और संगरिवार आर्यावलोक्ति (को) अपने पाम देदी व्यमान विराजमान पाया। (उसने) वहीं खपडे को दुकड़े (को) घोदन सिहत जमीन पर पटक दिया, तो भक्तम हमा। खण्डित खपड़े का एक कम नागराज वानुकों के छीय पर जा गिरा, और जांच

करने पर ऐसी घटना होते का पता चना । नागरान नासुकी की कन्या धपने पांच सी अनुचरों के साथ उत्तम-उत्तम खाद्य निये (उनको) पूजा करने आयों, लेकिन (कमलगोमिन्) आहार की आसक्ति का परित्याय कर पीछे की घोर मुद्र कर बैठे । अतन्तर नागों के दमनायं (वे) नागलोक भी गये । अनुष्यलोक में भी विपुल जगते हित का सम्पादन कर, अन्त में पोतलगिरि को चल पड़े । श्रीमद् धर्मकीति के समय में घटी २६वीं कथा (समाप्त)।

## (२७) राजा गोविचन्द्र आदिकालीन कथाएं।

उसके अनन्तर विष्णुराज की मृत्य हुई, आविभीव और मानवा के किसी प्राचीन राजा के प्रविक्छेद राजवंश में राजा भन् होरे का अविभाव हुआ। उस राजा की एक मिननी की विमलवन्त्र से क्याह विया गया, जिससे गोविवन्द्र गेरा हुआ। अमेकीति की निधन को कुछ ही समय बाद उसके भी राज्याभिषेक का समय निकट आया। इन दोनी राजाओं को सिद्ध जानन्धरपा और प्राचार्य कृष्णचारित् के द्वारा किनोत कर सिद्धि मिलने का वर्णन सत्यन उपलब्ध है। उस समय सिंह तेतिया भी प्राहुर्भृत हुए । वे मालव देश को अवन्ती नामक नगर (को रहनेवाले थे)। जाति के बनकर (होने से) दीर्घकाल तक बुनाई से (धपना) जीवन निर्वाह करते रहे । उनके प्रनेक पुत्र-पौत्र भी थे । (भतः) बनकर जाति की खून वृद्धि हुई । किसी समय जब बुबापे ने उन्हें किसी काम-काज के करने में अधानत कर दिया, तो (उनके)पुत्र वारी-वारी से (उनका) भरण-पोषण करने लगे । किसी समय जब (तंतिया) सभी लोगों के निन्दापात्र बन गर्ये, तो पुत्रों ने कहा: "(हमलीग आपको) जीविका से कष्ट नहीं होने देंगे, (आप) किसी एकान्त में बास करें।" यह वह उदेष्ठ पुत्र ने (अपने) उद्यान की बगल में एक बोटी-सी कुटिया बनाकर, (पिता को उसमें) रहते दिया। (सब) पुत्र प्रपर्ने-प्रपत्ने घर से बारी-बारी करके, भोजन पहुंचाया करते थे। वहां एक बार सिंड जातन्बरपाद (एक) साधारण योगी के क्य में बाचे। (उन्होंने) बुनकर के ज्ये छ पुत्र से वासस्थान मांगा, तो उसने घोड़ा-बहुत (धातिथि) सरकार को साब उस उद्यान में पहुँचा दिया । सन्त्या समय दीप के जलगे से किसी यात्री (के मागमन की बात) वढ को नालुम हुई । प्रातःकाल (वड में) पुछा: "वहां कौन हैं ?" उन्होंने कहा: "मैं एक मार्गनामी योगी हूं (बीर) बाप कीन हैं ?" उसने कहा: (मैं) इन बुनकरों का बाप हूं ; बुड़ हो बाने के कारण अन्यलीमों (के सामने) प्रकट होने के योग्य न रह गया हूं. (अतः) यहां वियाया गया हूं। आप योगियों का हुदय परिशुद्ध होता है, यतः नुझे आशीबांद वें ।" (एंसा) कहने पर धानाय ते भी उसे प्रविकारी जान, नत्वाच मण्डल निर्मित कर, यमिषिवस किया और गहुन प्रमित्राय की थोडा-बहुत उपवेश देकर चलें गये। वृद्ध में भी गुरु के उपवेश की एकाच (चित्त) से भावना की तो बुद्ध वर्ष बीतने पर भट्टारिका बच्चयोगिनी साञ्चात प्रकट होकर, (उसके) छीर्ष पर हाच रखा ही या कि (उसे) महामुद्रा परमितिङ मिली । लेकिन, (वह) कुछ समय के लिये गुप्तरूप में रहे । एक दिन ज्येष्ठ पुत्र के घर में बहुत से अतिथि आये, और दिन में अयस्त रहने से बाप की भोजत पहुंचाना भूल गया । सन्त्या समय (उसे) माद बाई सीर एक दासी को खाना पहुंचाने भेजा, तो उचान में बाब-संगीत की प्वति गूंज रही थीं। ग्राबिर पता लगाने पर (वह सब्द) उस छोटों-सी कृटिया (से मा रहा) था । (उसने) दरवाने की दरार से झांका, तो बुद के सरीर से प्रकास फैल रहा या और देवी-देवताफी

के १२ परिकरों द्वारा (उसकी) प्राराधना को जा रही थी। कहा जाता है कि द्वार बोनते ही (सब) पन्तपनि हो गये । तब (नोगों को) चिदित हमा कि (उन्हें) सिडि प्राप्त हुई है। पूछने पर भी (उन्होंने) स्वीकार नहीं किया धीर कहा: "किसी योगी के बारा बामीबाद देने में (मेरा) बरोर पुष्ट हो गया है।" वह कह, किर (बे) बनाई का काम करते और गायन करते (खूने नमें) वे । इस बीच कुक्व बारिन से भेंट होने का विकरण है जो अन्यव उपलब्ध है। एक बार बामीण लीन उमा प्रादि मात्काघी के पूजनार्व हवारों वकरों का वन करने नवे, तो उन आवाय के द्वारा बकरों को चीनमन्त्रित किये जाने से सभी (बकरे) भ्यान के क्य में बदन मर्थे । लोगों (की) सन्देह उत्पन हुया घीर लीट वर्ये । (प्रानार्थ में) उमा की मृति की ऊपर निर जाने का बहाना किया, तो उसने (प्रथना) प्रसनी रूप प्रकट कर पुंधाः" सिर्द , (प्राप) प्या नाहते हैं ?" (उन्होंने) प्राणातिपात से की गई पूजा ग्रहण में करने की बाता दी। बाज तक (उसकी) पूजा निगीरस' से की जाती है। नत्परवात् (बानावे) बनेक नव्यगीति गाकर, बजात (दिशा) में वले गये। तत्परवात् गोविचन्द्र के अभेरें माई सनितचन्द्र ने राज्य किया । (उसते) वर्षी सुवापूर्वक (राज्य का) मरक्षण किया । कृष्ण पारिस ने (अपने) जीवन के उत्तराम काल में (उसको) विनीत किया और राजा तथा मंत्री ने सिद्धि प्राप्त की । इस प्रकार मनिस्त्रकन्त्र की बार्विभवि चन्द्रवंशीय राजाधी के बन्त में हुआ। उसके बाद में (बर्वाप) चन्द्रवंशीय (राजाओं के) अनेक राजवंश हार, ठचापि (किसी का) राज्यारोहच नहीं हुन्ना । भेगत, मोडिविश माबि पूर्वविशा के पांच प्रदेशों में श्रीवय, मंत्री, बाह्य भीर महा-श्रेष्ठीयण वापने-वापने घर के शासक बने, और राष्ट्र पर शासन करनेवाना राजा नहीं हुया । इस समय सिद्धरान सहबनिनास और भी मानन्दा में बाचानं विनीत देव (७७५ दै०) हुए । उन्होंने संस्व प्रमाण (बास्वीं) पर टीकाए सिसी । सीनान्तिक बोमिमन, चानार्य मोलगानित, चातिनीम इत्यापि का प्राप्तमीय हथा, (जिन्होंने) विज्ञान (बाद) के निडांन्त को मूलता मानते हुए नूवान्त तथा विनय का प्रचार किया। प्रजापार-पिनानंबम नामक बास्य के प्रयोग बानावें कम्बलपाद बीर बीग्प्त के शिव्य महान् धानावं ज्ञानवभं प्रवृति ने धवाव माध्यमिकतय (को) वंगीकृतं किया। युवं दिशा धंगव को अलापेत त्राजीपुर में उपासक भदन्त अस्व गाव ने जाकर, विशान (बादी) नाध्यमिक का सर्विस्तर व्याल्यानं किया। तुलार देश में वैभाषिक बाजार्य महान् विनयपर धर्मीमद इए । परिचय दिशा में मरुदेश में महा जिनतधर पुण्यकीति, चिष्ठवरदेश में जिनसभर शांतिप्रभ और काश्योर में विनयधर मातुनेट का प्राविभीव हुया । इन में धन्य (धावावी का) विस्तृत जीवन-वृत्त देवने की नहीं मिला।

आवार्य जानगर्भ का जन्म थोजिनिश में हुआ था। वहां महापण्डित बनने पर संगल देश में आवार्य संगुष्त से धर्म अवण किया, धौर मध्य के अनुवारी महान् मार्क्यिक (के नाम) से अधित हुए। इन्होंने आयोजनोकित स्वर की चिरकाल तक साधना की। अन्त में चिन्तामणि चक्नतीं के दर्शन हो, प्रसिक्षान्तित हुए। अने क मुनों का मौजिक क्य से पाठ करते (धौर) तीमिकों (को) पराणित करते थें।

उतासक भदन्त वस्त्रभाव का जन्म वैद्यकुल में हुया था। (वे) कौमार्थ (धवस्ता) में ही महाबान के प्रति खड़ा रखते और खार्च मंत्रभी के दर्शन-प्राप्त (चे)। सनभग पत्रस सूत्रों को घावृत्ति करते, नित्य समय दस-वर्भोकरणों का पासन करते थीर १,०००

१—इकस्मृतुम=नियोक्त । दही, दूच और मनसन की कहते हैं।

उपासकों तथा उतनी ही (संख्या में) उपासिकाओं को यमें (को) देशना करने थे। वस व एक बार कामक्य की धोर गये, तो उनके विषय (धनजान में) धनगर के बिल पर वन गये थे। (पर संयोगनया) कुछ नमन तक सर्थ को मेंद नहीं दुटी। (वे लोग) एक मार्च में प्रवास कर रहें थे, तो मर्प की नीद दुटी धीर मनुष्य की गय पाने पर (उसने) धाकर कुछ उपासकों (को) निमन काना (तथा) बहुत से (लोगों) को काट लिया। जो मार्चन की कीश्रिय कर रहे थे, वे भी (यम की) मुंह के विषय भाग ने वक्कर खाकर गिर पह । (अक्षार्य के डारा) महारिका धावरतारा का स्मरण करने हुए (उनकों) स्त्रुति करने पर सर्भ को बहुत वे बना हुई धीर दोनों उपासकों (को) वसन कर बाहर निकाल विथा, (धीर) सर्व भाग खड़ा हुया। सर्व के निमनन धीर काटन से जो (बीम) मुख्ति हो गये थे, उन पर तारा के खीनमन्तित जल छिड़काये वाने पर (सन) निम धानों के मूह से बाहर निकाल गर्थ (धीर वे) लोग पुनक्जीवित हो उठं। फिर एक बार स्वयं धानार्थ को सर्व धानार्थ पहुंचान भावा, तो (उन्होंने) तारा के धीनमन्तित पुष्प छिड़काये। फलतः (सर्व) भागां के नम्भूख सर्वमुक्ति नामक धने के भीतियां उपास कर बापस पता बना में धार्य जनने पर तारा का विशेषकारण करने से (धीम का) शमन हो जाना धादि प्रवेष (धीनिक) सिकतार्थ (उनमें) विद्यान थी।

अमेनिय का बोडा बहुत वर्णन धन्य (स्वल) में प्राप्त होता है। इन अमेनिय (की) और प्रिथममयानंकार के टोकाकार वर्णनिय (की) एक (क्यक्ति) बताना जाना तथा उसी (की) गुलप्रभ के सालात् शिष्य माना जाना निवान्त अवपूर्ण है। इस मत्त के अनुसार धार्य विश्वन सेन धीर हरिनड़ (नवशी खताब्दी) (की) समकानीन भागना पड़ेगा।

जस समय पूर्वदिशा में धर्ने क विषयों पर शास्त्रार्थ हुए । विछले शास्त्राणों की अंति भीषण शास्त्राचं तो नहीं हुए (जिनमें ) मारी जय-रराजय हो । लें किन खोट-छोटे शास्त्राचे में समय व्यतीत होता था । वहां पर्वकोति क सिदान्त का महारा ने कर शास्त्रार्थ किया गया, और बीडपत पहले से ही बास्त्रार्थ (में) धार्म पा, पर समग्र के प्रभाव से (बीड) विद्वानों (की संस्था में) कमी और सीविकवादियों (की संस्वा में) अधिक होने क भारत बौड़ों के सभी छोट-छोट विहारों में बौडवादीगण बाकुलवित से रहते थे। तमा मंगल के धन्तर्गत नश्याम नगर (में शवस्थित) पिण्ड-विहार नामक विहार में (बीटों ने ) प्रातःकाल धने क तीचिकवादियों से शास्त्रार्थ करने की ठाली। जब (बीट पणिवल) सन्देह में पड़े हुए वे कि (उनकी) विजय होगी कि नहीं, तो किनी वृद्धा ने साकर कहा: "कण्टक के सब्ध मुक्ट चिर पर पहन कर जास्वार्थ करों, (बीदों की) विजय होगी।" तदनुसार करने पर उनको विजय हुई। दूसरे (स्वानी) में भी ऐसा करने पर (उनकी) विजय हुई। तब ये (बीड) पविजनों (में) बुलस्व बोटीवाली टोमो पहलने की (प्रया) भीर-भीर प्रवित्त हो बली । पालवंशीय राजाची की मात पीडियों घीर रीन की चार पीडियों तक सभी महावानी पण्डित दीवंचोदीवाली टोपी पहनते थे । महान् चावार्य पर्मकोति (के समय) तक (के धानायों ने ) बुदशासन (को) नुवादय के नमान अकाशित किया । इसके बाद नवामि (बुद्ध) वासन की सनाबारण देवा करने वाले चलाविक बहाविकतों का बाविकांव हथा, दो भी पूर्व (कालीन) बाबावी के समकत कहत प्रविक नहीं हुए, धीर हुए भी तो समय के प्रमान से पूर्वनत् शासन का निकास नहीं हुया । आर्थ धर्सन के समन से संकर इस

समय तक महत्तम मंत्र (वानी) सिद्धीं का आविमांव ही चुका या, और अनुतर (योगतंत्र) के पंची का प्रचार केवल प्रविकारियों में ही या, साधारण (साधकों) में नर्वथा नहीं था। इसके बाद अनुत्तरयोगतंत्र का प्रचार प्रधिकाधिक होने लगा । बीच के समत में योगतंत्र का भी धत्यन्त प्रवार हुआ धीर किया (तंत्र सीर) चर्यातंत्र का व्यास्त्रान तथा व्यान-भावना बीरे-बीरे जुन्त होने सभी। यही कारण है कि सिद्धिप्राप्त मंत्र (यानी) बजानायाँ का पालबंबीय राजाओं को सात पीडियों तक अत्यविक (संस्था में ) प्रादुर्भाव हुआ। लगमग इसी समय प्रकाशनन्त्र (नामक) सिद्ध भी हुए (जी) चन्द्रवंश का एक छोटा बासक था। (उन्होंने ) योगतंत्र का विपूत व्याह्यान किया। और भी वीरासी सिदों (के नाम) से प्रसिद्ध अधिकांछ बीद आवायों का प्राद्भाव भी अमेकीति के पूर्व (भीर) राजा बाजवय के पश्चात् हुआ था, जिसका उल्लेख आमें होगा । यडलंकार क जीवनकाल में महादानी धानायाँगण धर्म (शास्त्र में) पण्डित ये प्रौर संव भी घच्छी धवस्या में या। लेकिन, संस्था (में) श्रावक संव का ही आणिका या । लगनन इस समय से दक्षिण प्रदेश के (बुड) शासन का भी हास होने लगा, गौर अनिर में (ही) बह नृष्त हो गया । अन्यान्य देशों के (बौड चर्म) भी लगभग नृष्त से हो गये । सात वाल (बंबीय राजाओं) के समय मगब, भगल, भोडिविस इत्यादि अपरान्तक धीर कारमीर में (बीडधर्म का) खुब विकास हुआ। अन्य (देशों) में कुछ-कुछ (प्रचार हुया) या । नेपाल में ग्रीयक विकास हुया । तन (देशों) में भी भेज (धान) धीर महायान का विपूल प्रचार हुआ । यद्यपि आवक सम्बदाय भी लोर पकड़ रहा था, (तो भी ) राजा बादि सभी कुलीन व्यक्ति महायान का तत्कार करते थे। महायान के भी पहले सुत्रों का ही मुख्यतः व्याख्यान होता वा वीर टोकाधी का व्याख्यान उसके सिलीसले में होता था। सनन्तर इसके अपवादस्वरूप प्रशापार्यमता भीर आचार्यों (द्वारा रचित) ग्रंथों पर मुख्य रूप से अवन-आकृपान होने लगा । राजा गोविचन्द्र सादि कानीन २७वीं कवा (समाप्त)।

## (२८) राजा गोपाल कालीन कथाएं

मध्यदेश भीर पूर्वी शीमा के पुण्डुबर्द्धनवन के पास किसी क्षत्रिय कुल की एक रूपवर्ती कन्या का एक वृक्षदेवता से संसर्ग स्वापित हुआ । किसी समय एक मुसलागान्वित जिल्ला उत्पन्न हुआ। कुछ बड़ा होने पर (उसने) उनत देवता के निवासन्था के पास मिट्टी की खुदाई की, तो एक देदीप्यमान मिश्यरल प्राप्त हुआ। उसने (वह मिश) एक काचार्य (को घेंट कर, उन) से समिये क बहुण किया और देवी बुन्दा की भावना करने की किसा प्राप्त कर साधना की। (यह) इस्ट (देव) के चिह्नस्वरूप एक छोड़ी-सी काष्ठ (निमित) गदा गुजरूप से रखता था। किसी समय देवी ने स्वप्त में दर्शन वेकर बाबीवाँद दिया। तब (उसने) सार्थ खसरपण विहार जाकर, राज्य प्राप्ति के लिये धार्यना की, तो (धार्य ने) व्याकरण किया: "तुम पूर्व दिशा को जाम्रो, राज्य प्राप्त होंगा।" वह पूर्वदिशा को चल पड़ा। उस समय भंगल देश में राजा के बिना अनेन वर्ष बीत गर्थ में । यतः सभी देशवासियों के दृःखी ही जाने पर प्रमुख-प्रमुख (व्यक्तियों ने एक) बैठक की। (इस समा की बोर से) धरती पर न्याय करने वाले एक शासक की नियंत्रित हुई। एक प्रभावशानिनी, कर, नामिन वी जो राजा गोविचन्द्र की भी रानी कहनाती थीं (तथा) लिलतचन्द्र की भी। (वह) पहले राजा ऋदिमान की रानी बनो यी। जो बहा राजा के रूप में नियुक्त होता या (वह नामिन) उसी यत (को उसे) या जाती थी। उसी प्रकार, हर नियुक्त राजा (का वह) मक्षण करती थीं । लेकिन, "राजा के जिना राष्ट्र का प्रयंगल होगा" कह (लोग) प्रति गुबह में एक-एक राजा नियुक्त करने सौर उसी रात (को) वह (उसे) मार बालती थी। अरुणीहर होते-होते (लोग उसका) शव ले जावा करते थे। इस रीति से जब देसवासियों को बारी-बारी से (उसका जिकार बनवें) कुछ वर्ष बीत गये, तो देवी चुन्दा का वह साधक किसी घर में पहुंचा। (देखा कि) उस (घर कें) लोग इ:खाकुल हैं। कारण पूछने घर (एक व्यक्ति ने) बताया: कि 'कलबात: उसके बेटे के राजा (बनने) की बारो हैं।" (छसने) कहा: कि "(यदि) इनाम दोने, तो (तुम्हारे बेटे के ) बदले में जाऊंगा।" (उसने ) प्रतिकाय प्रसन्त होकर इताम दिया, और तुसरे दिन प्रातः काल (उसे) राजगही पर बैठाया गया । आधी रात की वह कागिन राससी क्ष्म धारण कर, पूर्ववत् (उसे) खाने छा पहुंची, तो (उसने) इस्ट (देव) के चिह्नस्वरूप (गदा से) बार किया। फलतः स्वयं नागिन चल बती । प्रातः शय ले जाने वाले आये, तो (उसे) जीवित देखकर सब आक्वर्स (में) पड़ गर्बे । तब (उसने ) और (लोगों) के बदलें में बाने की भी प्रतिज्ञा की, धीर सात दिनों में सात बार (वह) राजनहीं पर बैठा। तब सबने उसे महा-भाग्यवाली घोषित कर, स्वार्था रूप से राजिलहानन पर बैठावा, घीर (उसका) नाम गोपाल (७६५ ई०) रखा। (उसने) जीवन के आरम्भ (काल) में भंगल पर जासन किया (तथा जीवन के) उत्तरार्ध (काल) में मनद पर भी बाधिपत्व जमा लिया। उजन्तपुरा को निकट शासन्दा नामक विहार बनवाया । उन दोनों महादेशों में सनैक संघमठ बनवाकर, (बृद्ध) जासन का विपूल सत्कार किया। इन्द्रदत्त का कहना है कि आचार्य मीमोशक के लिखन के अमले वर्ष इस राजा का (राज) अचिवेक किया गया। क्षेमेन्द्र भद्र का कहना है कि सात वर्ष बाद (इस का) राजीतलक हुआ। (उसने) ४५ वर्ष राज्य किया । उसके जीवनकाल में गांतिप्रभ घोर पृथ्यकीरित के शिष्य घाचार्य गानसप्रम ने जो पश्चिम दिला में प्रार्द्भृत हुए काल्भीर में जगतहित सम्पन्न किया। निशंपकर काश्मीर में महादानगील (१२०३ ई०), विभोषमित्र, प्रजायमं (८७७—६०९) स्रोर विनयधर धानायं जुर का आविभीव हुआ । पूर्व दिला में आवार्य झानगर्भ भी विश्वमान भे । भावविवेक, अवलोकितवत, बुद्धज्ञानपाद, ज्ञानपमं (तथा) जान्तरक्षितं (७४०) (क)) स्वातंत्रिक-माध्यिक के परमाखवाले मानना (प्रोर) नांतर्राक्षत के मध्य मकालंकार में बाटसाहितका वृत्ति पर हरिभद्र द्वारा लिखा गई टीका विना देखें तथा बुद्धमान का सिहनद के लिप्य होने का (उल्लेख) याद किये विमा बुदशान के शिष्य शानगर्भ को मान लेना (उनकी) मुखंता का प्रदर्शन करमा है। शाक्यमंति (६७% ई०), मीलगड (६४४ ई०), राजकुभार यजोभित और पण्डित पृथ्वीवन्धु (जैन) प्रावर्भुत हुए। काक्मीर में (राजा) भी हुए देव राज करता था। उन दिनों सिद्धाचार्यों के प्रोतुर्सीय होने (की बात) जपर्यंक्त प्रमाण से जानी जाती हैं। विशेषकर प्रतीत होता है कि छोटे विरूपा (५०१—४१ ई०) यह राजा (जी हवं) मोर देववाल (६९०—६६९ ई०) (के समय) तक विद्यमान थे। पश्चिमदिशा के कच्छ देश में विभरद्ध नामक राजा हुआ। उसकी कन्या को देवपाल से व्याह दिया गया, और अशाया जाता है कि (उसे) रासपाल (नामक)

१-- यह विहार वर्त मान विहारत्ररीक के पासवाली पहाड़ी पर स्थित मा।

२—दानवील ने भारतीय पण्टित जिनमित योग तिञ्चती पण्डित झानसेन की सहायता से ८१६ धोर ८३ = ६० के बीच (बायद तिञ्चत जाकर) जिस्सा समुच्चय का तिञ्चती भाषा में धनुवाद किया। राहुलजी के अनुसार में १२०३ ६० में तिञ्चत गर्मे थे।

पुत उत्पन्न हुआ। विमर्ट के समय में छोटे विरूप का प्रावुमींव हुआ। उस राजा के बौद (बौर) बाह्यण दोनों के पुरोहित वे। पर राजा स्वयं बौद्ध (बर्म) के प्रति खड़ा रखता या, और सब मंत्री बाह्य (बाह्मण) के प्रति अद्धा रखते थे। वहां मन्दिर बनवाये गये (जिनमें प्रतिष्ठापित करने के लिये) बौद्ध (बीर) बोह्मण दोनों की श्रादमकद की पाषाण-मृत्तियां बनवाई गई । बीढों ने मन्दिर घलन-घलन तीबिकों ने एक साब बनाने का सुझाव धार मन्त्रियों ने तदनुसार बनवाकर, वहां (मन्दिर की) अतिष्ठा के लिये छोटे विरूपा (को) आम न्तित किया। (विरूपा ने) अनुष्ठान आदि विना कुछ भी किये (बंब) "अविष्ठ, अविष्ठ !" जिलका जर्व भी आपा में "आओ, आओ" होता है कहा, तो सब मृतियां मन्दिर के मांगन में पहुंचा । (विरूपा कें) बैठों कहने पर देवता-गणे नृमि पर बैठ गये। वहां (विरूपा के द्वारा) एक पाल में जल छान कर देव-मृतियों के जिए पर बुन्द-बुन्द करके छिड़काये जाने पर बौद्ध देवतागण सहसा उठ बड़े हुए (और) ठहका भारते हुए देवालय के मीतर गर्वे। तीर्थिक देवगण नतमस्तक हो, धांगन में पड़े रहे। मन्दिर धव भी विद्यमान है, (जिसे) धमृत कुम्भ कहते हैं। महान प्राचार्य महाकोटित भी इस समय हुए जो प्रनेक प्रथा के रचियता थे। राजा गौपाल या देवपाल के समय भी उड़न्तपुरी-विहार भी बनवाया गया था। मगध के किसी भाग में नारद नामक एक तीविक योगी रहता था जो मन्त्रमक्ति का सिड तया सच्या था। वह बेताल-सिद्धि की साधना करना (चाहता था, जिसके लिये उसे) एक (ऐसे) सहायक (तवक) की भावश्यकता पढ़ी, जो हुष्ट-पुष्ट, भरोग, जरीर में बीरता के तो अक्षणों से बन्दित, सरववादी, तीव्णबुद्धिवाला, गुर, निष्कपट (बीर) सभी शिल्पविद्याओं में दक्ष हो। धन्व (कोई) नहीं दा। एक बौद्ध उपासक में (मे लक्षण) पार्व गर्व । (उसने) उस (उपासक) से कहा कि "(बाधना काल में) मेरी सेवा करो ।" (उसने) कहा : '(मैं) तीर्थिक की साधना-सेवा नहीं करता ।" उसने कहा 'तुन्हें तीचिक की करण में जाना तो नहीं पड़ेगा, (बल्कि बुम्हें) प्रक्षय धन भाष्त होगा, जिससे (तुम भपने) धर्म का प्रचार कर सकते हो।" (उसने) "भच्छा, (में बपने) घानार्य से पूछ कर बाता हूं।" (यह) कह (उसने) बानार्य से पूछा, तो (बाचार्ग ने) अनुमति दी, भीर (उसने) उत्तकी सेवा की। सिद्धि-प्राप्ति (का समय) निकट माने पर वह (तीपिक) बौला : "(जब) वेताल जीम लपलपाते हुए मा नाये, तो (उसकी जीन) पकड़ लेनी चाहिये । पहली बार पकड़ लेने से महासिद्धि, दूसरी बार ने नष्यमधिति (प्रोट) तीसरी बार में लचुसिति मिलती हैं। (यदि) तीनो बार न पकड़ी जाय, तो पहलें हम दोनों (को) खाँ डालेगा, फिर देश का सर्वनाम करेगा।" उपासक पहली (बार) दूसरी बार में पकड़ न सका। तब (वह) बेताल के सम्मुख बैठा थौर तीसरी बार में दात से पकड़ जी। तब (वेताल की) जीम खड़न के रूप में परिचत हो गई (भीर) गरीर सुवर्ण के रूप में । (जब) उपासक ने खड्ग घारण कर मुसाया, तो (उपासक) बाकाम में अठने लगा। तीथिक बोला: "मैंने बड्ग के लिये साधना की बी, इसलिये खड्न मुझे दे दी।" (उपासक ने) कहा कि: "मैं कृतहल देखकर बाता हूं।" (यह) कह, (यह) सुमेर की बोटी पर पहुंचा। चारों महाद्वीपों, बाठ छोटे द्वीमों सहित का पन भर में भ्रमण कर, बढ्ग उस को सौंप दिया। उस (तीर्विक) ने कहा: कि 'स्वर्ण में परिणत गह शरीर तुम रख लो। मस्थि तक न काटकर मांस ही काटतें जाना । मदापान, वेज्यानमन स्नादि मिथ्या (बार) के लिये (इसका उपयोग) न करना । अपनी जीविका और पुण्यकार्य में (इसका) उपयोग करों, तो स्राव (दिन में ) कटा हुआ रात को भर भाता है, बीर (तुम) सक्तव (भोगवाले) बनोगे।" (यह) कह वह स्थयं बाइग लिये देवलोक को चला गया। उस उपासक ने चेताल के स्वर्ण की

सहायता से बोंड्न्तपुरी महाविद्वार का निर्माण कराया। 'बोड्न्त' का धर्ष उद्देवन होता हैं। उपासक ने धाकाम की याजा कर, सुमेक (बौर) चार (महा) डॉपों ' (को) साक्षात् देखा (बौर उसने यह विद्वार उसकें) नमूने पर स्वाधित किया। उस उपासक (का नाम) उडम-उपासक पड़ा। उस मन्दिर को राजा, मंती धादि किसी ने भी धाषिक महायता नहीं दी। मन्दिर के राजगीरों, मृतिकारों (बौर) मजदूरों को मजदूरों स्त्यादि सभी (अवन्ध) बेताल को सुवर्ण वेक्कर पूरा किया गया। कोवल उस स्वर्ण से पांच सौ मिक्झों धौर पांच सौ उपासकों को जीविका चलती थी। वह उपासक जब तक वीवित रहा तब तक धामिक संस्था का (कार्यभार) स्वर्ण सन्हालता रहा। मरणकाल में (असनेः) 'इस स्वर्ण से कुछ समय के लिये परोपकार नहीं होगा; मिक्या में प्राणियों का हित होगा।' कह सोते को निधि के रूप में छिपा दिया। (असने) धर्मसंस्था राजा देवपाल को सौंप दी। राजा नोपासकालीन रूटवीं कथा (समाप्त)।

### (२९)राजा देवपाल (८१०—८५१ ई०) और उसके पुत्र के समय में घटित कथाएं।

राजा देवपाल (को) कुछ लोग नागपुत मानते हैं। (यह) राजा गोगाल के परस्परा-गत मंत्र से प्रचावित होने के कारण उसी का पूज समका जाता हैं। यर, ऐसा कहा जाता है कि राजा गोपाल (७४३--७६= ई०) की एक वर्तनच्या रानी ने किसी बाह्मण मीजिन से राजा (को) वर्षाचल करने के लिये विचा प्रष्टण की। (रानी में) हिमालय पर्वत से भौपध गंगवाकर, (उसपर) अभिमंत्रित किया (भीर) भोजन के साथ मिलाकर, पाना को जिलानें के लिये दासी को भेजा । (वह) किसी जलतट पर फिसल गर्व धीर धीषधि पानी में गिर गई। (जब) पानी में वह कर नामलोक में पहुंची, तो धागरपाल नामक नागराज ने (धौषधि) का ती, जिसके फलस्वरूप वह वशीमूत हो गया। (वह) राजा के रूप में भावा और रानी के साब (उसका) सैसर्ग हों गया, जिससे (रानी) गर्भवती हो गयी। जब राजा ने दण्ड देना चाहा, तो (रानी ने) कहाः "उस समय आप स्वयं आपे चें। " (राजा) बोलाः "फिर से परीक्षा करूना।" किसी समय जब शिन् में उत्पन्न होते, पर देवाचेंना होने नगी, तो धने म नांप आ पहुंचे। शिग कें हाय में (एक) बंगुडी थी, (जिस पर उत्कीण) नागनिपि (को) देखने पर पता चला कि (वह) नानराज का पुत यो, और (राजा और रानी ने उसका) पालत-पायण किया । राजा गोपाल के गरने पर उसी (को) राजगद्दी पर बैठाया गया। (बह) पिछले राजा से भी अधिक जिल्लाली हुआ, बीर (उसने) पूर्वी वारेन्द्र' (को) अपने अधीन कर जिया। (उसने) एक विभिष्ट विहार बनवाने की इच्छा की और सोमपुरी' का निर्माण कराया । प्रविकांग तिब्बती कथानकों के धनुसार सदाय-जाननेवालों से कहा या : "अमण और बाह्मण के कपड़ों की बत्ती बनाकर, राजा धीर सेठ के घरों से बृत लाकर (बार) तपोमुमि से दीप लाकर, पुनः उस जलाये गये दीपक (काँ) इस्ट (देव) के बागे रख कर, प्राचना किये जाने से धर्मपान' के चमत्कार द्वारा जिस और दीप (को) मीड लिया

१—म्लिङ-बृशिःच्चारद्वीप । पूर्वेविदेह, जम्बूद्वीप, प्रपरगोदानीय धौर उत्तरकुर को कहते हैं ।

२—वारीन्द्र (पश्चिम बंगाल), बौद्ध धर्म भौर बिहार, पृ० २३४। ३—सोमपुरी-विहार (पहाड़पुर, जि० राजनाही)। द्र० पुरातस्व-निबन्धावली. पृ० १४६।

४-छोस्-स्क्योङ्=धर्मपाल । बौद्धधर्म का संरक्षक देवता ।

जाता है, वहां मन्दिर बनवाया जाय (जिससे) राजा की मक्ति-सम्पदा उत्तरोत्तर बढ़ेशी सीर सम्पूर्ण देन का संगत होगा।" ऐसा कियें जाने पर किसी काँचे ने आकर, दीप (काँ) एक झोल में परिणत कर दिया। इससे (राजा) निराध हुया। रात की (उस के पास) पंचन्नीयं नागराज आकर बोला : "में तुम्हारा पिता हूं; जील (को) सुखाकर (मंदिर) बनवा लो; सात-सात दिनों में बृहत पूजा किया करों।" ऐसा किये जाने पर २१ दिनों में शील मूख गई, श्रीर वहां मन्दिर बनवाया गया । कश्मीर के समुद्रगुप्त द्वार। बनवाय गर्म विहार के इतिहास में (यह) उल्लेख प्राप्त होता है कि स्वप्न में किसी सावज (रंग के) मनुष्य ने आकर कहा: "महाकाल की पूजा करो, झील यकी हारा सुखायी जायगी।" (इस को छोड़) प्रन्य (वर्णन) इसी तरह आवे हैं। यह वर्णन सोमपुरी के साब न मिला दिया गया, यह ठीक है । इसी प्रकार, देवपाल का जीवन-वृत्त भी सहूज-विलास के जीवन-वृत्त से समानता रखता है, ब्रतः (इस बात पर) विचार करना चाहिए कि (गह) उल्लेख एक दूसरे से उपमा की गई है या नहीं ? यह भी बतावा बाता है कि यह प्रसिद्ध सोमपुरी (वर्तमान) तव (निर्मित) सोमपुरी है। शिरोमणि नामक योगी के प्रेरित करने पर राजा ने ग्रोजिनिया ग्रादि देशों पर, जो पहले बीढों के तीर्थस्थान में; पर अब तीर्विकों का ही प्रचार (स्वल) है, बहाई करने की सोबी (और उसने) भारी क्षेना इकट्टी की। (जब वह अपनी सना के साथ) सागल के पास के देण से गुजर रहा बा, तो दूर से एक श्याम (वर्ण का) सनुष्य धीमी गति से जा रहा था। (राजा ने किसी कों) उसके पास पूछने भेजा, तो (उसने) कहा: "मैं महाकाल हूं; इस बालू के डेर को इटाए बाने से (इसके) नीचे देवालय निलेगा। (तुम यदि) तीरियक के मन्दिरों का विनाण करना चाहते हो, तो (तुम्हें) और (कुछ) करना नहीं पड़ेगा, मन्दिर के चारों घोर सेनाओं से घेरवा लो, धोर उच्च स्वर में वादन करवा लो।" बाल के डेर के हटाये जाने पर नीचे से (एक) अद्भूत पाषाण-मन्दिर निकला (प्रीर इसका) नाम भी जिकट्क -विहार' रखा गया। किसी-किसी कथानक में कहा गया हैं कि वहां से एक निरोध समापत्ति निक्षु निकला और (उसके) काश्वपबुद्ध और यना कृतिन के बारे में पूछने पर (जब यह) बताया गया कि यह जानसमुनि बुद्ध का शासन (काल) है, तो (वह) प्रनेक जनत्कार विखलाकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। तब तीर्थिक के मन्दिरों पर यथाकथित कार्यान्वित किये जाने के फलस्वरूप सभी मन्दिर अपने ब्राप ब्लंस्त हो गर्मे । साधारणतया तीर्थिक के लगभग ४० वर्डे-वर्डे मन्दिर नष्ट हुए (जिनमें से) कुछ भंगल धीर वारेन्द्र के में। तत्पारवात् (उसने) सारे धौडिविम पर बाधिपत्य स्वापित किया। इस राजा के समय में छोटे कृष्ण चारिन प्रादुर्भृत हुए। बहु बाचार्य कृष्णचारिन के अनुयायी थे (जो) सम्बर, हेवज (भीर) यगन्तक में पण्डित थे। उन्होंने नासन्दा के पास (किसी स्थान में) सम्बर की भावना की, तो बाकिनी ने ब्याकरण किया: "कामस्य के देवी (तीवें) स्थान पर वसुसिद्धि हैं, (3से) ब्रहुण करो।" "वहां जाने पर एक पात मिला। इनकन खोलने पर एक जालीदार डमरू निकला। उसे हाथ में लेते ही पैर (क्रपर इठकर) पृथ्वी से स्पर्ध नहीं करते

१--र-र=सागत । पंजाब का वर्तमान स्वालकोट ।

३---द्पल-छ-व-न्सुम-न्यि-ग्नुग-लग-खङ=शीविकटुन-निहार।

४--- हुगोग-य-स-स्त्रोयस्-यर-गुगस-य = निरोधसमापत्ति । एक-समाधिविबेष ।

कें। जोर से बजाने पर ५०० सिद्धयोगियों (धीर) योगिनियों का सजात दिणा से आगमन हुआ और उनके परिवार बन गये। (फिर) चिरकाल तक जगतिहत सम्पन्न किया। अंत में गंगासागर नामक स्थान में धजातक्य से निर्वाण को प्राप्त हुए। इन्होंने सम्बर क्याक्या आदि अने क णास्तों की रचना की। चिरंजीवी होने से राजा धर्मपाल (७९६— ८०६ ई०) के बाद भी कुछ समय तक विद्यमान थे।

उस समय बाजार्य गावयप्रज के जिष्य बाजार्य जाक्यमित (८५० ई०) भी प्राद्भंत हुए। फ्रीर भी विनयघर कल्याणमिल, चुमितिगील, दंव्हेंसन, ज्ञानवन्त्र, बंदायुष्ठ, मंजुंशीकीर्ति, ज्ञानदत्त, वज्देव धौर दक्षिण प्रदेश में भदन्त घवलोकितवत प्रादुर्भत हुए । कश्मीर में आचार्य धर्मामल आदि हुए। आचार्य मिहभद्र भी इस राजा के काल में पाण्डित्य-सम्बद्ध बन गर्धे, (जिन्होंने) घनेक प्रकार से जगत हित सम्पादित किया। राजा धर्मपाल (७६९-८०१ ई०) के काल में (इसके धामिक) कार्य (बेंब) का प्रधिक विस्तार हुआ, (जिसकी) चर्चा नीचे की जायगी। माचार्य वीधिसत्त्व, जो तिब्बत गर्वे घे, प्रतीत होता है कि राजा गोपाल से राजा धर्मपाल (के समप) तक प्रवश्य विश्वमान में 1 तिञ्चत के सभी प्रामाणिक इतिहासों में बॉणत है कि तिञ्चत के राज (बंध) की नी पीड़िया इन पण्डित को जीवन काल में गुजर गई वी । ऐसा होता तो असंग (बीर जनके) माई (वमुबन्धु) के समय तक बिखमान होना चाहिए। (पर इस तथ्य का) यथार्थ होना कठिन हैं। यह सार्वभौषिक रूप से बताया जाता है कि ये धीर मध्यम कालकार के प्रणेता महापण्डित कान्तिरदित (७४०—८४० ई०) एक (ही व्यक्ति) है। सभी विव्यती महापण्डितों ने भी (इस बात का) एक (मत से) उल्लेख किया है। अतः फिलहाल इस पर विभ्वास किया जाना चाहिए। इस लिपे (से) राजा गोपास के त्तमय में ही महापण्डित बन गये थे, (ब्रोर) राजा देवपाल के सबय में (इन्होंने) मुख्यतः जनतकल्याण सम्पन्न किया । (तिब्बत के) राजा कि स्त्रीह-त्ये-वृजन (८०२--४४ ६०) द्वारा प्रणीत 'वकह-गड-दग-पहि-छद-म" (=सम्पग वचन का प्रमाण) (नामक पंध) में पाँच्डतबोधिसत्व (=नान्तरिवत) का नाम "धर्मनान्तियोध" होने का उल्लेख किया गया है। परन्तु , (इनके) अनेक नाम होने में (कोई) विरोध नहीं हैं : (क्योंकि) प्रपने परीक्षित सभी सात पण्डितों (के नाम के संत) में भी ज्ञान्तरिक्षत का उपनाम 'रक्तित' (जुड़ा हुमा) है । अत: निश्चय ही (उनका) पर्याय नाम बान्तरद्वित भी है । परन्तु ज्ञानगर्भ द्वारा रचित साध्यमिक सत्य द्वयो के टीकाकार ज्ञान्तरिक्षत और मध्यम-कालकार' के प्रणेता शान्तरक्षित (की) चित्र-चित्र माने जाने के धनुसार (सह) विचारणीय प्रतीत होता है कि इन दोनों (में) से कीन हैं ?

१-स्वाम-प-मागव-प=सम्बर व्याचना । ते ११।

२— सद-मि-बृदुत = सात परीक्षित व्यक्ति । ये हैं: वै-रतन, न्सन-स्नङ, स्प-मो-वैरोचन, इ स-सम-यात-ब-म्छोन-वृष्पङ्स्, में-रित-छेन-नृष्ठोग, हथोन-वनुद-वृष्ण-यो-लुङ, स-ग्सुम--यंत-ब-ब्यङ-छुव ।

३—द्बु-म-ब्देन-गत्रित्=माध्यमिक सन्य इय ।

४-- वन-मन्त्र-मन्यमकानंकार । ७० १०१ ।

गान्यमित (८५० ई०) ने योगतंत्र तत्त्वसंघह की टीका कोसलालंकार नामक (ग्रंग) की रचना कोसल देव में की। इस टीका में (यह) उल्लेख मिलता है कि उन्होंने नगमग ग्यारह गुल्मों से (इस ग्रंथ का उपदेश) ग्रहण किया। (उन्होंने अपने) उत्तरार्थ जीवन (काल) में कथमीर जा, जगत् कल्याण सम्पन्न किया।

ब आयुध: ये पूर्णमिति नामक मंजुओ-स्तोज के रचियता थे। पांच सी पण्डितों ने भिन्न-भिन्न (स्रोज की) रचना की; (परम्तु सभी रचनाओं का) कव्यार्थ एक जैसा होने पर (नोगों को) दिव्य-चमत्कार होने का विश्वास हुआ।

मंजु श्रीकीर्ति, ये नामसंगीति की वृहत् टीका के लेखक और वर्मघातु वागीश्वर मण्डल का साक्षात् दर्शन पाने वाले एक महान् वच्चाचाये थे। इस टीका का निरूपण करने पर जान पड़ता है कि (ये) प्रवचन (रूपी) सागर में पारंगत है। यहले तिञ्चत में प्रसिद्ध इनकी एक विस्तृत जीवनी है, जो मेरी राय में विल्कुल अयुक्तिसमय हैं। जानकारी के लिये पण्डितवर बु-स्तोन (१२६०—१३६४ ई०) द्वारा रिचत 'योगपोत' (तामक ग्रंथ) में देखिये।

वज्यदेव (ये) एक गृहस्व (और) महाकवि ये। नेपाल जाकर (उन्होंने) किसी
तीर्शिक योगिनी को अनेक मिण्याचार (करते) देख, उसपर अभिशाप के रूप में कविता
लिखी। उसने भी शाप दिवा। फलतः (वे) कोढ़ बस्त हो गये। वहा (उन्होंने) आयोधलोकित से आयेना करते अतिदिन लगधराङन्द में एक-एक स्तोन की रचना की।
तीन मास के पश्चात् उन्हें आयोबलोकित के दर्शन मिले और वे स्वस्थ हो गये। स्तोन १००
स्लोकों का हुआ (जो) आये देश के सभी मागों में श्रेष्ठ कविता का आदर्श माना
जाता है।

राजा देवपाल (८१०—८५१ ई०) में ४८ वर्षों तक राज किया। तत्पश्चात् (जसका) पुत्र रासपाल में १२ वर्ष राज्य किया। (बुद्ध) शासन की अधिक सेवा नहीं करने से इसे सात पानों में नहीं गिना जाता। उस समय उद्यान के आचार्य लीलावज्य में श्री नालन्दा में १० वर्षों तक रह, मंत्रमान के अने क उपदेश दिये। (उन्होंने) नामसंगीति की टीका भी लिखी। एक जाचार्य वसुबन्धु नामक (अभिवर्मकोष के लेखक) वसुबन्धु नामवाले हुए (जिन्होंने) अभिवर्मपिटक के विपुत्त उपदेश दिये।

आवार्य लीलावज का उन्म शंस देश में हुआ। (में) उद्यान देश में प्रविति हुए और योगाचार-माध्यमिक सिद्धान्त के (माननेवाल) में। सब विद्यालों में विद्वता प्राप्त करने के बाद (उन्होंने) उद्यान-द्वीप के मिषम नामक (स्थान) में आये मंजूबी नाम-संगीति की साथना की। उस समय जब आयंगंजुबी की सिद्धि (प्राप्ति का समय) निकट बामा, तो मंजूबी के चित्र के मुख से विशाल प्रकाश फैला और वह द्वीप चिरकाल तक

१-को स-लडि-मंन=कोसलालकार । त० ७०-७१।

२-गरुम्लो-म=पूर्णमति ।

रे—यो-न-यु-म्बिबस् ड्योगपोत ।

आलोकित रहा। जतः, (इनका) नाम 'मुबंबद्धा" रता गया। कुछ निब्धाद्धिः (पीयगी) का (अपनी साधना में) बौद्धपीयतों की पंच इन्द्रियों की साधन-इव्य के रूप में आव-इयकता हुई। (वे) आचार्य की हत्या करने आयो, तो (आचार्य ने अपने को) हाथी, अस्व, बालिका, विश्व इत्यादि नानाविष रूपों में परिणत किया, विश्व (वे आचार्य को) नहीं पहचान तके और लोट गये। (किर इनका) नाम 'विश्वक्प' रखा गया। उत्तराई जीवन (काल) में (उन्होंने) उद्यान देश में विपुत्र अगतिहत सम्पन्न किया। अंत में अकाशमय व अकाय (को) प्राप्त हुए। (इनका) प्रवित्त नाम 'श्रीवरवोधिभगवन्त' (है और) गृह्य (मंत्र तांविक) नाम 'जीलाव्य'। जतः इनके द्वारा प्रणीत शास्त्रों पर लिलाव्य, मुर्थशवृक्ष, विश्वक्ष, श्रीवरवोधिभगवन्त-कृत (लिला हुआ) रहता है।

उस समय एक चाण्डाल के लड़के (को) आयंदेव के दर्शन हुए, (और उनके) आयीं वाद से (उसे) अनायास धर्म का जान हो गया। भावना करने पर सिद्धि मिली। आय नामार्जुन पिता-पुत्र ( नामार्जुन और आयंदेव) के समस्त मंत्र (यान संबंधी) पंधी (पर अधिकार) प्राप्त हुजा। (उसने) अने के प्रकार से (उस पंथीं का) व्याख्यान किया। (यह व्यक्ति) मात्रग हैं। फिर कोंकन में आचार्य रिशतपाद ने चन्द्रकीति से साआत् अवण कर, प्रदीपोद्योतन' की पुस्तक भी विद्यो जो प्रकाशित हुई। इसी प्रकार, कहा जाता हैं कि पण्डित राहुछ में भी नामश्रीधि के दर्शन किये और आये (नामार्जुनकृत मृह्यतमान) का कुछ प्रचार होना आरम्भ हुआ। अनन्तर अगले चार पाली के समय में (इसका) विद्येष कथ में प्रचार हुआ। कहा जाता है कि आकाद्य में मूर्य-चन्द्र और घरती पर दो अवन्त (पुष्प) कह्छाये। राजा देक्याल पिता-पुष्प के समय में घटी २१वीं कथा (समाप्त)।

# (३०) राजा श्रीमद् धर्मपाल (७६९—८०९ ई०) कालीन कथाएं।

तदनन्तर उस राजा (गोपाल) के पुत्र धर्मपाल (को) राजयही पर बँठावा गया। उसने ६४ वर्ष राज किया। कामरूप, तिरङ्गत, गौड़ इत्यादि पर भी आधिपत्य जमाणा (उसका) साम्याज्य बहुत विस्तृत था। पूरव में अमुद्र पर्यन्त, परिचम में डिलि, उत्तर में जालन्वर (और) दिखण में विश्वमिति तक (उसका) शासन चलता था। (उसने) हिरमद्र और जातनाद का गुढ़ के रूप में सेवन किया। प्रजापारिमता और श्रीमृह्मसमाज का सर्वन प्रचार किया। (इसके जीवनकाल में) गृह् बसमान और पार्यमता का ज्ञान रखने वाले पिछतों (को) शीर्यासन पर बँठावा जाता था। लगमग इस राजा के राजगड़ी वर बँठने के बाद सिद्धाचार्य कुन्कुरिया भी मंगल देश में आधिभूत हुए, (जिन्होंने) जगत कत्याण सम्यक्ष किया। इसका बृत्तान्त अन्यव उपलब्ध हैं। (इस राजा ने) राज्यारोहण

१—जि-म-वद्भ-जन्मः सूर्यसद्शः।

२—नन-छोगस्-य्सुगस्-चन=विश्वह्य।

३---र्पल-स्रन-ध्यद्र-स्वन-म्बोग-स्कल=श्रीवरबोधिनगवन्ते।

४—स्योन-त्सल=अदीपोदबोतन । त० ६०।

५--- दिल्ली ?

६-अन्य इतिहासकार इनका जन्म कपिलयस्तुवाले देश में होना बतावे हैं। पुर पृत्र १५२।

होते ही प्रजापार्रागता के व्याख्याताओं को आर्मावत किया। (वह) आचार्य सिहभद्र के प्रति विशेष अदा रखता था। इस राजा ने साधारणतया लगभग ५० भामिक संस्थाओं की स्थापना की। (इनमें से) ३५ वामिक संस्वाओं में प्रज्ञापार्रामता का व्यास्थान होता था। (इसने) थी विकमशिला-विहार (७६९—८०९ ई०) बनवाया। (यह विहार) मगध के उत्तरी (भाग) में, गंगा नदी के तट पर एक छोटी-सी पहाड़ी पर (अवस्थित हैं)। (इसकें) केन्द्र में महाबाधि के परिमाण का (एक) मन्दिर, बारों और गुह्यमंत्र (-मंत्रवान) के ५३ छोटे-छोटे मन्दिरों (और) ५४ साधारण मन्दिरों-(कुल १०८ मन्दिरों) की स्थापना कराई गई, (जिनके) बाहर की ओर चहारदीवारी खड़ी की गई। १०८ पण्डित, बलि (जन्न की बलि) बाचाये, प्रतिष्ठान बाचाये, हवन बाचाये, मूषक रवाक, कबूतर रक्षक और देवदास (भूत्य का आदरसूचक) उपवन्धकर्ता (कुछ) ११४ (व्यक्तियों) के लिये भोजन-वस्त्र की व्यवस्था की जाती थी। व्यक्ति के लिये) चार-चार व्यक्तियों के बरावर जीविका का प्रवन्ध किया जाता था। अत्येक मास सभी धर्मश्रीताओं के लिये उत्सव मनाया जाता था, और (उन्हें) पर्याप्त दक्षिणा दी जाती थी। उस विहार का अधिपति नालन्दा का भी संरक्षण करता था। अत्येक पण्डित हर समय एक-एक वर्षोपदेश दिया करता था। अतः (इस विहार की) वासिक संस्थाओं का पृथक रूप से प्रबन्ध नहीं होने पर भी वास्तव में, यह (विक्रमणिका की) १०८ थामिक संस्थाओं के बराबर था। यह राजा आचार्य कम्बल का अवसार माना जाता है, परन्तु (इसकी क्या) पहचान है (यह कहना) कठिन है। कहा जाता है कि कोई जिपिटकथर प्रज्ञापारिमता के प्रचार के लिखे (अपने) प्रणियान के प्रभाव से राजा के रूप में पैदा हुआ। इस राजा के समय से लेकर प्रजापारिमता का ही अधिक प्रचार होने लगा। प्रवापारिमता सूत्र में देश का निरूपण करते समय पहले मध्यदेश में, उसके बाद दक्षिण (में), फिर मध्य (में), वहां से उत्तर (में) और उत्तर से उत्तर में (प्रजा-पारमिता का) विकास होने का उल्लेख किया गया है। दक्षिण के बाद मध्यदेश में विकास होने (का जो उल्लेख हैं वह) इस राजा के समय में मानना चाहिए। कुछ (स्रोगी) का (यह) कहना (उनके द्वारा) सूत्र का संयोध अध्ययन न करने की शुटि है कि उत्तर के बाद फिर मध्यदेश में विकास होगा और ऐसा सुत्र में भी कहा गया है। अयसेन के पावाण-स्तम्भ ार (यह) अभिलेख (उत्कीर्ण) है कि इस राजा के समकाल में पश्चिम भारत में चकायुद्ध नामक राजा विद्यमान या। स्वूल के हिसाब से (यह राजा) तिब्बत का नरेश चि-सोड-स्टे-व्यन (८०२-४५ ई०) का समकालीन हैं। इस राजा के समय में महान ताकिक कल्याणरक्षित, हरिमद्र, योमञ्यह, सागरमेय, प्रभाकर, पूर्णवर्षन, महान

१—राहुल जी ने विक्रमशिला का स्थान भागलपुर जिले के मुख्तानगंज के पास, जो भागलपुर से पश्चिम है, माना है, परन्तु जब तिछ हो गया है कि यह विश्वविद्यालय कहुलगोब के पास ही था। ३० बीड धर्म और बिहार, ५० २१६।

२—नर्यल-स्दे-द्कर-छङ्णजयसेन ।

३—-द्गे-बुङ्णकल्याणरक्षित ।

४—मर्जेस्-ब्कोदः—योभव्यूह् ।

५—मर्जे-म्छो-स्थिनः—मागरमेथ ।

६—हाँद-सेर-हृब्युङ-ग्नस्—प्रमाकर ।

७—गद-ब-स्पेलः—पूर्णवर्षन ।

औरस सहित, वंधानार्थं वडज्ञानपाद' वृद्धगृह्व', वृद्धगान्ति, कश्मीर में वानार्यं पद्माकर-घोष', ताकिक धर्माकरदत्त', विनयंबर सिहमुक्त' इत्यादि प्रादुर्मृत हुए।

इतमें से प्राचार्य हरिमद्र क्षतियकुल में प्रवाजित हुए (और) अनेक प्रन्तों के जाता में। (उन्होंने) आचार्य शाल्तरिक्षत से माञ्चिमिक सिद्धान्तों और उपदेशों (का) अवण किया। पश्चित वैरोचननार से अजापारिमितासूय अभिसमयालंकारोपदेश क्षिहत पढ़ा। तद्वरान्त पूर्विद्धां (के) क्षमपणंवन में जिन अजित की साधना करने पर स्वप्न में उनके दर्धन मिले। (उन्होंने जिन अजित से) पूछा: "वर्त्यानकाल में प्रजापारिमिता के अभिप्राय पर अनेक भिन्न-भिन्न टीकाए, शास्त्र (और) सिद्धान्त हैं (में) किसका अनुसरण कर्स?" अजित ने अनुपति दी: "(बो) युक्तियक्त हैं (उसका) संकलन करो।" उसके बाद अचिर (काळ) में राजा धर्मपाल में आमिलित किया और जिन्दक बिहार में रह, प्रजापारिमता के हजारों बोताओं को धर्म की देशना करते हुए अव्यस्ताहिकका की टीका जादि जानेक शास्त्रों की रचना भी की। राजा धर्मपाल के राजनहीं पर बैठे बीस वर्ष से अधिक (बीतने) पर (इनका) देहान्त हुना।

आवार्य सागरमेश (के बारे में) कहा जाता है कि जिन अजित के दर्शन पाकर (उन्हें) बोगाबार की पांच भूगियों पर वृत्ति लिचने का व्याकरण मिला (और उन्होंने) सम्पूर्ण (वृगियों) पर वृत्ति लिखी। (इनमें से) बोधिसत्त्व भूगि की वृत्ति अधिक प्रसिद्ध हैं।

जान पड़ता है कि पचाकरवीय, जी-द्रि पण्डित ये।

महान् आनार्य युद्धजानपाद, हरिनद्ध के प्रवम शिष्य हैं। हरिभद्र के देहावसान के बाद सिद्धि प्राप्त कर, (उन्होंने) धर्मीपदेश करना आरम्भ किया। उसके कुछ वर्ष बाद (वे) राजगुरु के रूप में (निवृक्त) हुए। उसके अस्तिर (काल) में विक्मिशिला का प्रतिष्ठान आदि सन्पन्न कर, (वे) उस (विहार) के प्रधानां के पद पर निवृक्त किये गये। जब से ये आनामं प्राणियों का उपकार करने लगे, तब से बीवन-पर्यन्त प्रतिराज्ञ में आये जम्मल (उन्हें) ७०० स्वर्णपण और वसुधारा ३०० मृक्ताहार मेंट करती थी। देवता के प्रभाव से उन्हें वरीवने वाले भी दूसरे ही दिन वा जाते और (किर) दूसरे ही दिन वे सब (धनराधि) पुष्पकार्य में व्यय कर देते थे। इस रीति से (वे अपना) काल-यापन करते थे। (वे) श्री गृह्यसमाज के १९ देवताओं के लिये रख के पहिंगे के बरावर सात-सात श्रीप (और) अस्ट्याविसस्त्यों और पर्कोधी (देवताओं)

१--महस्-वंत्-पं-श स्-शबस्-ब्रहजानपाद।

२—सङ्ग्-यंस्-ग्सङ=बुदगृह्य।

३---नय-त् व्यङ्-गृनत्-द्व्यङस्=नयानरपीप।

४--होस्-हब्युङ-ब्यित=धर्माकरदत्त ।

५--सेड-गॅ-ग्वोड-चन=सिहमुख।

६-नंग-पर-लड-म्जद-व्सड-पो=वं रोचनभड ।

७→-म्≋ोन-तॉगस्-प्यंत-मन-ऋग = अभिसमयालंकारोपदेश । त० ११।

द-व्यक्त-छव-समस्-द्पहम्ब्र्यांद=जव्टबोधिसत्त्व। इनके नाम वे हैं - मंजूबी, बच्च-पाणि, अवलोकित, मूसिनमें, नीवरणविष्कस्मिन, आकाश्यममें, मैंचेस और समन्तमद्र

के लिये तीन-तीन प्रदीप (बलाते वे)। पन्द्रह महान् दिकपालों के लिये दो व्यक्तियों द्वारा बोली में डोई जानेवाली पन्द्रह-मन्द्रह बलि ( जन्न की बलि) (चढ़ाते थें)। इसी प्रकार सब प्रकार के पूजांपकरण चढ़ाते थें। धर्मोपदेश सुननेवाले शिष्यां, प्रवर्जितां और सभी प्रकार के भिणारियों (को) संतुष्ट करते थें। इस प्रकार, (उन्होंने) पूजन भी (बूब) शासन के चिर (काल) तक विकास होने के लिये ही किया था। (उन्होंने) राजा बमंपाद से कहा या कि: "तुम्हारे पौत्र के समय में राज्य-विनाध होने का निमित्त है, इम्रांटए महायज्ञ कराया जाव ताकि विरकाल तक राज्य कायम रहे, और घमें का भी विकास हो। उस (-राजा) ने भी ९,०२,००० तोला चांदी का सामान अपित किया । आवार्य के निर्देशन में बजाधरों में अने क वर्षों तक यज्ञ किया। (उन्होंने राजा की) मविष्यवाणी की: "तुम्हारे बाद लगमग १२ राजाओं का आविर्माव होंगा, विशेषकर गांच पीड़ियों द्वारा अने क देशों पर शासन किया जायगा।" (और) तदनुसार हुआ। (इस संबंध में) विस्तृत वृत्तान्त अन्यत्र उपलब्ध है। उस समय ब्रज्जासन के एक देवालय में रजतिनिमित हेस्क की एक विशास मृति और संव (-यान) की अने क पुस्तकों थीं। सिहली बादि कुछ सेन्धव श्रावकों ने कहा: "में भारके द्वारा बनाबी गई है।" (मह कह उन्होंने ) पुस्तकों से बलावन का काम निवा(और) मृति (को) टुकड़े -टुकड़े करके (उसका) तिरस्कार किया। (मही नहीं उन्होंने) भँगछ से विकमशिला को पूजनार्थ जाने वाले बहुत-से छोगी (को) भी (उत्तेजित कर) कहा: "ये महायानी औग मिथ्यादध्ट का आचरण करने वाले जीवन (विताते) हैं, इसलिये (इन) उपदेशकों का परिस्थान करो।" (यह) कह उन्हें अपने (सम्प्रवाय) में परिणत किया। पीछे राजा ने मुनकर सिह्छियों को दण्ड दिया। अंत में उस (बिपत्ति) से भी इन जानायं ने बनाया। इन जानायं ने कियासीय के तीन विभागों का भी कुछ उपदेश दिया। (इन्होंने) गृह्यसमाज, मामाजाल, बुद्धसमयोग, चन्द्र-गुह्यतिसक और मंत्रुवीकोध, (इन) पाच आम्यन्तर तन्त्रों के विपुस्र उपदेश दिये। विशेषकर गृह्यसभाज पर जोर देने के कारण इसका सर्वत्र विपुल प्रचार हुआ। इनके शिष्य प्रज्ञान्तमित्र अभि (-अमे में), पारमिता (में) और त्रिवर्गक्रियायोग में पण्डित थे। (इन्हें) स्वच्छन्द रहते (देखकर) जाचार्य ज्ञानपाद ने अधिकारी जानकर अभिधिकत किया। साधना करने पर यमान्तक ने दर्शन दिये। वे यक्ष राज की सिद्धि प्राप्त कर, यथा-निलायित भोगविशोय (को) वात-की-बात में प्रहण कर, साधनाधियों को देते थे। यक्ष (को) ही खटाकर नाजन्दा के दक्षिण भाग में अमृताकर' नामक विहार बनवाया। अंत में उसी घरीर से वे विद्यापर पद (को) प्राप्त हुए।

वाजिय (कुछ के) राहुलसद ने विवाध्ययन कर, पाण्डित्य तो प्राप्त किया, परन्तु कुछ मन्दवृद्धियाछे थे। आचार्य ने (उन्हें) अजिधिक्त कर आशीर्वाद दिया। (उन्होंने) पश्चिम सिन्धु देस के किसी निकटवर्ती नदी के तट पर विरक्ताल तक गृहयसभाज की साधना की। तथागत पंचकुले के दर्शन भिले। गृह्यपति का साधात्कार किया। जम्बूद्धीय में प्राणियों का उपकार अधिक नहीं किया। वे द्रामल देश को गये। वहां (उन्होंने) गृहय-मंत्र-संत्र के विपुल उपदेश दिये। नाग से यन प्राप्त कर, प्रतिदिन विहार निर्माण (के कार्य

१-व्दुद-चि-हःयुङ-ग्नस् अमृताकर।

२---दे-विश्वन-ग्रायस्-प-रिगस्-स्ड=्जवागत पंचकुल । इनके नाम ये हैं--अक्षोम्पः वैरोचन, अभिनाप, रत्नसम्भव, अमोचसिद्धि ।

३—हमो-ल्बिड-मि-म्ल=इनिङ देश।

में) जमें हुए ५०० मजदूरों में से प्रत्येक मजदूर (को) हर रोज एक-एक दीनार स्वयं देते (और) गृह्मसमान का (एक) विसाल मन्दिर बनवाया। उसी बारीर से विद्यावर सरीर की सिद्धि की। नागों (को) विनीत करने की इच्छा से समुद्र में चले गये, (जहां) से आज भी बर्तमान है।

आचार्य ब्रुग्ह्य और ब्रुशान्ति, ब्रुशान्याव के पूर्वाई जीवन (काल) के शिष्य में। (उन्होंने) स्वयं आचार्य से तथा अन्य बहुत-से बद्यपरों से देने अने क गृहयमंत्र (के ग्रंथों को) पड़ा। विश्लेषकर (वे) किया, वर्षा (और) गोगतंत्र में पण्डित थे। गोगतंत्र पर (उन्होंने) सिद्धि भी प्राप्त की। बुद्धगृह्य ने बाराणसी के किसी न्वान में आप मंज्यी की सावता की । किसी समय (मंज्यी का) चित्र मस्कराय ; लोहित गाय का भी भी उवलने लगा, (जो) सिद्धि-वस्तु (के प्रयोगार्थ रचा गया वा बीर) मुरक्षाये हुए पूष्प भी खिले, तो सिद्धि (प्राप्ति) का शकुन जाना। परन्तु, (वे) बांही देर के खिबे (इस) द्विचा में पढ़े रहे कि पहले फल चढ़ावें या भी भी लें ? (इस बीच) एक यक्तिकी ने बाबा बालकर, आनाये के गाल पर तमाचा जड़ दिया। फलतः आचार्य थोडी देर के लियो मुख्ति हो गये। मुख्ते दूर होने पर (देखा कि) चित्र चूछ से आच्छादित हो गया था, फूल मरला गर्य में (और) ची भी चिर गवा था। लेकिन, (बन्होंने) चूल पोंडी, फल को मस्तिष्क पर चढ़ाया (और) वी पी किया। फलस्वरूप (उनका) बदन सब रोगों से रहित हो, अत्यन्त बिल्प्ड हो गया। तीधमबुद्धि वाले और अभिजासम्पन्न हो गर्प। बुद्ध-बान्ति ने द्रव्य, चित्र बादि किसी प्रपंच के बिना भावना की, तो बुदगुहूव के तुल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तलस्थात वे दोनों पोतलगिरि को चले गये। पर्वत चरण में आयांतारा नागसमुदाय को धर्मोपदेश कर रही थी, परन्तु (उन दोनों को) नायों का अवह चराती हुई (एक) वृद्धा दिलाई दी। पर्वत के मध्य (भाग) में भृतुटी असूर और मध्यसमूह की धर्मोपदेश कर रही थी; परन्तु (उन्हें एक) बालिका भेड़-बकरों का शुण्ड बराती दिखाई पड़ी। कहा जाता है कि पर्वत की बोटी पर पहुँचने पर केवल कार्यावलोकित की एक पाषाण-मृति थी । लेकिन बुढ-शान्ति ने (सोबाः) "इत (पुण्य) भूमि में सामारण (प्राणा) करें होगा ; मेरा इदय ही शुद्र नहीं है ; ये तारा (देवों) सादि हैं।" (ऐसा ) सीच इड़ निश्वास के साम (उन्होंने) प्रार्थना की । फलत: (उन्हें) साधारण शान (के रूप में) इच्छान्सार (अपने रूप को) बदल सकने की व्हिंद और अधिना आदि ससीम (शान प्राप्त हुआ)। परमजान (के कप में) पहले न सीले हुए सभी वर्म ना जान हुया तथा साकायां के समान (वस्तु-) स्विति का ज्ञान धाप्त हुआ। बुढग्रहा वे सावस्थास करते हुए प्रार्थना की दो (उन्हें) केवल बरण पूजि पर स्पर्श किये बिना सतने की सिद्धि प्राप्त हुई। वहां उस बुढा ने व्याकरण किया: "तुम कं लाश पर्वत पर जाकर साधना करो।" इघर पाने पर (उन्होंने) न्द्रशान्ति से पूसा: "कीन सी बिजि मिली?" (उन्होंने) मनाषटित पटना मुनाई। इसपर (उन्हें) फित्र की महासिडि निलने पर इंग्या-भाव उत्पन्न हुया । फलत: उसी समय चरण पृष्टि पर घटमशे होने की सिंह भी नष्ट हो गई। कहा जाता है कि फिर दीर्घकाल तक प्राचीदचत करने पर कायम हुई। तत्परवात् बाराणसी में कुछ वर्ष धर्मोपदेश किया। फिर आर्थ मंजुओ के द्वारा पहले की भांति प्रेरित करने पर कैलाय पर्वत पर जाकर सामना की। फसत: बड मातू महासण्डल के बार-बार दर्शन मिले । भाग मंजुओं से मनुष्य की मांति बालिकाप करने लगे । सब

<sup>! —</sup> दाँ-व-द्विवहस्-विव-द्वियस-पुतार-छोन-यो=वज्ञषातुमहामंडस । स० ७४ ।

प्रमनुष्यों से काम लेते थे। कियानण धौर साधारणिसिंड पर प्रिषकार प्राप्त किया। उस समय तिकात के नरेस रिजन्त्रोड-हरे-ब्चन (=०२—४५ ई०) ने द्वस् मंजुओं झादि (को) यामंत्रित करने के लिखे (दूत) भेजा; परन्तु (प्रायं) मजुओं के अनुमति न देने के कारण नहीं गये। उन्हें त्रिवर्ग कियायोग का उपदेश दिया। वंश्वयानुसायना योगावतार, वैरोचनाभिसम्बोधि की संक्षिप्त वृति धौर व्यानोत्तरपटल की टीकाएँ लिखीं। उनके प्रवचनों पर तिक्ती गई और भी सने क वृत्तियों हैं। परमसिंडि न मिलने पर भी सचिर में हीं (उनका) शरीर कातवान हो गया। कहा जाता है कि बुढ शान्ति भी कैताय पर विरावगान है; परन्तु बान पहता है कि (वें) उद्यान को चले गये। प्रतीत होता है कि प्राचार्य कमगशीत भी इस राजा के समय हुए थे, इश्वलिये (यह) नहीं समझना चाहिए कि (वें) इसके पूर्व (प्रवचा) परचात् हुए। राजा श्रीमद् धर्मपाल कालोन ३०वीं कथा (समाप्त)।

### (३१) राजा मसुरक्षित, वनपाल और महाराज महीपाल के समय में घटी कथाएं।

तत्यरबात् यसुरिक्षत नामक (राजा) ने लनभग आठ वर्ष राज किया, यह राजा धर्मपाल का जामाता था। तदुपरान्त राजा धर्मपाल के पुत्र वनपाल ने इस वर्ष राज किया। इनके (राज्य) काल में आवार्ष ताकिक, बर्मात्तम, धर्मिन, निमलिम, धर्मिन, निमलिम, धर्मिन, निमलिम, धर्मिन, निमलिम, धर्मिन, विमलिम, धर्मिन, विमलिम, धर्मिन, हर्ष। इन दोनों राजाओं ने (बीड) वर्ष की बड़ी सेवा की, परन्तु नई कृति नहीं किये वाने के कारण (इन्हें) सात पालों में नहीं मिना खाता। तदनन्तर राजा वनपाल के पुत्र महीपाल (२७४-१०२६ ई०) का प्रादुर्भाव हुया, (जिसने) १२ वर्ष राज किया। मीटे हिसाब से इस राजा की मृत्यु के कुछ ही समय बाद, तिस्त्रत नरेश विकरण (८७४-१०२६ ई०) का प्रादुर्भाव हुया, (जिसने) प्रानन्त्रनमें, सर्वृति और परमार्थ वीधिक्ति मावनाकम के राज्या के समय में आवार्य प्रानन्त्रनमें, सर्वृति और परमार्थ वीधिक्ति मावनाकम के राज्याद प्रावुर्भूत हुए। वान पश्चता है कि आवार्य जानदत्त, जानकीति आदि भी इस काल में आविभृत हुए। वरमोर में चिनवपर जिनमित्र (८५० ६०), सर्वज्ञदेव, दानसील (लगभग १२०३ ६०) इत्यादि प्रादुर्भृत हुए। प्रतीत होता है कि ये तीनों तिब्बत भी गये। सिद्ध तिस्कोषाद भी इस समय हुए, (जिनका) वृत्तान्त प्रमान प्रमान मिलता है।

धानामं धानन्दगर्भ का जन्म मनध में हुछा। (वें) वेंद्यकुल (केंथे)। (वें) महासोधिक सम्प्रदाय (धीर) योगानार माध्यमिक मत (वेंथे)। (उन्होंने) विक्रम

१--दौ-जै-द्ध्यिहस्-विय-स्युव-यहस्-पो-ग-त-इजुग-य=वज्यवातुसत्वनायोगावतार । त० ७४ ।

२-नेय-स्तड-मङोन-व्यड=वं रोचनाभित्तम्बोधि । त० ७७ ।

३-व्सम-ग्तन-पिन-पिन-पिन-पिन-पिन-को न=क्यानोत्तरपटल । त० ७८ ।

४---कुन-बॉब-दोन-दग-म्बड-ग्रेमस्-स्गोम-रिस =संबृत्ति-परमार्थ । बोधिवित्तनावनाकम त० १०२ ।

शिक्ता में पांच विद्याओं का अध्ययन किया। भगत में राजसिंह प्रकाशचन्द्र के शिष्यनम-संमस्त योगतन का व्याख्यान कर रह है, यह सुन, (बे) उन देश को वर्ण गर्थ। (वहां उन्होंने ) सुमृतिपाल आदि अनेक आवायों के सम्पर्क में आकर, समझ गोगतत में विद्वता भाष्त की । तत्पश्च त् बादश बुत-गुणीं से युक्त हो, (बन्होंने ) भरण्य में साथना की । फलतः बच्चवातुमहामण्डल के दर्शन प्राप्त हुए, (और इंप्टदेव में) शास्त्र की रचना करने का व्याकरण प्राप्त हुआ। अधिदेव से मनुष्य की माति वातीलाप करने लगें। (जब वी) विद्या (-मंत्र) शक्ति की सिद्धि प्राप्त होने के फलस्वस्य संव काची का सम्पादन विना रकाबद के करते और सिद्धि प्राप्ति के भी बीम्ब बन गमें थे, तो गुज्यदेश से खानार्थ प्रजापालित (इनकी) स्थाति सुनकर, धर्मोपदेश यहण करने धार्य, घार (इन्होंने) (उन्हें) प्रभिष्यिक कर तत्त्वसम्ह का उपदेश दिया। (इन्होंने) ग्राचार्य (प्रज्ञापालित) के लिये बजोदम की रचना की। प्रजामानित के द्वारा मध्यदेश में (इस प्रथ का) उपदेश देने पर राजा महाणाल ने मुना और पूछा:—"यह धर्म कहा से मुना?" (आचार्य प्रज्ञापालित ने) बताया:— "क्या (बाप) नहीं बानते कि (यह धर्म) बपने देश में विराजमान है। भंगल में भाषायं धानन्त्यमें वास कर रहे हैं ; (मैने) उनसे मुना है।" राजा ने अहा उत्पन्न हो, (बाचार्य को) बामनित किया। मगम के दक्षिण (भाग) में ज्वालानुहा के पास प्रोचयन जूड़ामणि नामक देवालय में भागीवत किया। (वहां) गुद्धमंत्र का उपदेश मुननेवाले काफी संस्था में धार्य । (धावार्य ने ) तत्त्वसमह की टीका तरवदर्शन आदि सर्नेक दास्य रचे। स्रोडिविश के राजा वारवर्ण ने, (जो) महोपाल का चचेरा भाई था, पहले राजा मुंख के निवास स्थान में स्थित एक विहार में धार्मावत किया । (वहां उन्होंने ) आंपरमासांबवरण को रचना की । इसके धतिरिकः गृह्यसमाव आदि कितने ही तंत्रों पर बृत्तिया लिखीं। कुछ तिव्यतियों का कहना है कि (छन्होंने) १०८ योगतंत्रों पर बृत्तियों लिखी। (परन्तु) यो गतंत्र (की संख्या) इस समय आर्थ देश में बीस तक भी न थीं। प्रस्येक मोगतंत्र पर एक-एक महाटीका (बीर) लच्हीका लिखने की बात विद्वानों ने ध्रम् क्लियुक्त बतायों । अवः प्रतीत होता है, सी की संस्था युक्तिसंगत नहीं है। उस समय आचार्य भगों आबिर्म्स हुए, (जिन्होंने) बच्चाम्त-संब के

१--रिग-गृतस्-रङ-पंचविद्यास्थान । ये हुँ---शिला-विद्या, चिजित्सा-विद्या, शब्द-विद्या, हेतु-विद्या भीर प्रम्यात्स-विद्या ।

२—स्व्याडस्-पाँत-तान-स्वु-ग्रिम्स — हादश धृत-गृण । द्वादश धृत-गृण में हैं — (१) पांशुक्तिक (भ के बीवड़ों को ही नीकर पहिनता), (२) वाइबीवरिक (—तीन बीवर से प्रधिक न रखना), (३) नामटिक, (४) पिड-पातिक (—मधृकरों खाना, निमंत्रण प्रारि नहीं), (१) एकासनिक, (६) खन्यद्वाद भन्तिक, (७) धारण्यक (—वन में रहना), (८) वृक्ष मूलिक, (६) धाम्यदक्षाधिक, (१०) दमाशानिक, (११) नाइपदिक: धार (१२) याया-संस्तरिक ।

३—दे-सो-न-जिय-ब्स्तुम्य = तत्त्वसंबह् । त० ६१ ।

४--दौ-र्ने-ह्रमुद्र-व = बस्रोदय । त० ७४ ।

५--ह् बर-बडि-मृग=न्वासागृहा ।

६—दे-ज्ञित्सन्डन्य=तत्त्वयर्शन। त० ४६।

७—दपल-म्स्रोग-दङ-पहि-ु स्ये न-सेन = श्रीपरमास्रविवरण । त० ७२।

६--वा-न-बुदुद-चिहि-पर्व = बज्रामृत-सत्र। क० ३।

द्वारा निद्धि प्राप्त की भी। प्रचात् पहले जब कश्मीर के कोई पण्डित गम्भीरबच्च नामक शीतवन रमशान में, श्रीसवेबुद्धसमयोग-तत्र के द्वारा वच्चमूर्य की सामना कर रहे में, तो उन्हें श्रत में बळामृत महामण्डल के माक्षात दर्शन प्राप्त हुए। (इच्टदेन के) बाशीविद से (उन्होंने) साधारण सिंडियों पर अधिकार प्राप्त किया। (उन्होंने इष्टदेव हैं) प्रार्थना की: "मुझे परम (सिंडि) प्रधान करें।" (इष्ट नें) कहीं: "उचान देश की चलें आस्रो। वहां चूमस्मिर नामक स्थान विश्व वपर नील उत्पत्नवर्ष की एक स्त्री हैं, (जिसके) ललाट पर मरेकत रत्न के याकार की रेखा है, उससे (तुम परमसिद्धि (ग्रहणे करी।" वैसा ही हुआ भी। उस बाकिती ने चतुः व बामृतमण्डल के रूप में (धावायं को) प्रमिषिकत किया (और) तल का उपवेश देकर पुस्तक भी सौंप दी। उसमें (निविष्ट) हे इक की भावता करने पर (उन्हें) महामुद्रा की सिद्धि प्राप्त हुई। धनन्तर (वे) मालवा में रहने लगें। ब्राठ मिखारियों (को) प्रधिकारी जानकर, (उन्होंने) ग्रमिषिक्त कर, भावना कराया । आवार्य ने स्वयं श्मणान में भाठ वेतालों की साधना कर, प्रत्येक (शिष्य) को दिया। फलतः उन (जिल्यों) ने भी एक-एक महासिद्धि प्राप्त की। सीर भी अनेक नाधारण सिद्धियों की साधना कर, अस्य लोगों को प्रदान की । प्रसिद्धि है कि अपने लिये सिद्धि पाने वाले तो अने क होते हैं, परन्तु खोरों को (सिद्धि) दिलाने में समर्थ तो महतम सिंख को छोड़ (बीर) नहीं होते । फिर, किसी समय इन खाचार्य के चार बिच्य वे । (म्रानार्यं ने ) प्रत्येक से बतुरामृत मण्डल की साधना कराया । निष्पप्र-कम का भी उपदेश देने पर (वं) बळकाय (कों) प्राप्त हो, अन्तर्धान हो गये। अनन्तर आचार्य व बचा हा (को) अनुगृहीत कर, उन्हें अभियेक, तंत्र (और) उपदेश देकर, जगतहित के नियं देवनीक वने गये । यावायं घमृतगृह्य भी एक सिद्धिप्राप्त महायोगी ये । (उन्होंने) लगभग बाठ निधिकुण्य की साधना कर, सब दरिष्ट लोगों की तृष्ति की। बाकांश देवता से बन प्राप्त कर, बाठ बड़ी-बड़ी बार्मिक संस्वाग्रों का नित्व सरक्षण करते थे। ये किस राजा के काल में हुए, (इसका कोई) स्पष्ट (उस्ते ख उपलब्ध) नहीं है; परन्तु निम्त-विनत से बिलाने से स्पष्ट होता है कि (में) राजा देवपाल के (समय) तक बाइमेंत ही चुके वे । उनके जिल्ल प्राचार्य मंगी वे, (जिन्होंने) बेताल सिद्धि प्राप्त की । इसकी सहायता से बतीक निधि मद्रकलगों को साधना कर, सब चातुर्वित लोगों की तुन्ति की। प्रवाग के पास तथागत पंचकृत ( पंचध्यानी बढ़) का एक विज्ञाल मन्दिर और दक्षिण कर्णांट में बंबामत का एक विशाल मन्दिर बनवाया और पण्डित विमल भई ग्रांदि की तंत्र का भी उपदेश दिया। वहां जाना है कि उन बानायों की क्या से मगत्र में भी इस तंत्र का विशेष विकास हुंचा । राजा मसुरक्तित, वनपाल धार महाराज महापाल के समय घटी ३१वीं कथा (समाप्त)।

### (३२) राजा महापाल और चामुपाल कालीन कथाएं।

इसका पुत्र राजा महापाल हैं। इसने ४१ वर्ष राज किया। (वह) घोदन्तपुरी बिहार में, जावक संघ का मुख्यतः सरकार करता तथा पाच सा भिक्षुक्षों क्षोर पचास धर्म-किकों की जीविका का प्रवेश करता था। (इसने इस बिहार की) वाखा के रूप में, उच्चास नानक बिहार बनवाया। वहां (वह) पाच सौ सेन्छव ध्यावकों के भोजन की मंह व्यवस्था करता था। विक्रमधिला को पूर्व-परिपाटी (को) ही मानकर, पूज्य-केन्द्र बनवाया। श्री नालन्दा में भी कुछ धार्मिक संस्थाएं स्थापित की । सोमपुरी, नालन्दा, जिकटु बिहार इत्यादि में भी धनेक धार्मिक संस्थाएं स्थापित की । राजा महीपाल के जीवन के उत्तरार्ध (कान) में, धांचार्य पि-टो ने कालचक तंत्र लाकर, इस

राजा के समय (इसका) प्रचार किया। तार्किक धनंकार पण्डित या प्रज्ञाकर गुप्त, योगपा(-द) पर्धाकुण, महान् जितारि, कृष्ण समय बच्च, घाचार्य सगम इत्यादि प्रादुर्भृत हुए।

याचार्य पि-टों का वृत्तान्त सन्यव सिलता है। जान पड़ता है कि इनके जिच्च काल-चक्रपाद भी इस राजा के सभय हुए। इस राजा की मृत्यु के बाद, इनके जामाता जामुपाल ने ९२ वर्ष राज किया।

बानार्य जिलारि (का ब्ताल)-पहले राजा बनपाल के राज करते समय पूर्व दिशा (के) बारेन्द्र में, सनातन नामक एक छोटा-मोटा शासक हुछा । उसके एक पटरानी (थी, जो) रूपवती प्रीर दक्षिमती थी। वह (राजा) भी उसे बहुत बानता था। नहाते समय भी (वह प्रपनी रानी को) स्वर्ण-कच्छप पर रखता (बीर) प्रन्य नीतों की दुष्टि से छिपाकर रखता था। राजा ने ब्राह्मणकुल के ब्राचार्य गर्भणाद से सुद्यसभाव का ब्रिभियेक पहण किया. (बीर गुरु) दक्षिणा में उक्त रानी, पण्ज, मुवर्ण, गज दहवादि समीपत किये। किसी दूसरे समय उस (रानी) को (धानायें) गर्भपाद का एक नक्षण-सम्पन्न पुत्र उत्पन्न हवा। नात वर्ष की अवस्था में, (बालक की) बाबाणितिय लिखण पाठलाला में भेजा गया। किसी समय प्रन्य बाह्यण के लड़कों ने उसको यह कह कर गारा कि <sup>11</sup>सुम नीनकुल के हो।" कारण पूछने पर (लड़कों ने बताया कि:)-"तुम्हारा पिता बींब मन्तिन होने के कारण (वह) शह संन्यासी (को) जीपाँसन पर बैठाता है। वह पुजन के समय जिना ऊंच-नीच के भेदमांच (सब को) जिन्नहीं करता है।" इस प्रकार, बहुत लंग किये जाने पर वह रोता हुआ वर लीटा। पिता में पुछने पर (उसने) यथावटी (स्थिति) बतापी । (पिता में :) "प्रच्छा, उन्हें पराधित करना चाहिए।" वह (प्रपत्ते पूत को) मंज्ञबीबीय का चित्रचेक दिया, (धीर) प्रनता वेकर, (उससे) माधना करायी। एक वर्ष के लगभग बीतने पर (उनकी) समाधि के श्रुडाभास की बढ़ि ही, सिढ़ि (प्राप्ति) का नक्षण प्रकट हुया। कृटिया के बाह्यान्तर सर्वत नाल-पीले प्रकाश फैने । मां खाना पहुँचाने पाई, तो यह (द व्य) देखकर सीचा कि "क्रुटिया में धाय लग गई है।" (मां के) बार्तस्वर में कदन करने पर (उसकी) समाधि भंग हो गई ग्रीर प्रकाश भी गायब हो गया। इस पर पिता ने कहा कि: "(बिंद) उस गुढ़ाभास (की सबस्था) में साल दिनों तक रहने दिया जाता, तो (बहु) स्वयं प्रायं मंजुषी के समकक बन्ता; परन्तु कुछ बाधा पड़ गई हैं। लेकिन फिर भी सन्पूर्ण विद्यास्थानों में (उसकी) बृद्धि ब्रवाधगति की (प्रीर) विकतित होगी।" वैसा हुवा भी। सिपि, सर्गातल्प, छन्द, ग्रमियान इत्यादि का जान बिना मीखे ही (उसे) ही गया । घोर भी विचास्थानों की (दी-एक बार) पढ़ने मांत से धीर धाराना कठिन (विधवों का) दो-एक बार वेख लेने से सब का जान ही जाता और (धाने चन कर वह) पिक्रते व्वर बन नमा । (वे) बाजीवन उपासक रहे । (उन्होंने) पिता को जितना नुहासमाज, सम्बर, हे (प्रज) इत्यादि (का जान था, सब) धरुवयन कर लिया। और भी प्रमेक (धारुवात्मिक) गुरुकों का सेवन किया। विजेषकर (वे) सब धर्म स्वयं धार्य मंज्ञां से अवण कर सकते में । बाह्यन मर्जपाद के निधन के उपरान्त, राजा महोपाल के समय (उन्हें) राजा का (प्रमाण) पत नहीं मिला। बतः, (वे) विभिन्न देशों में, देशलणों की बन्दना करने ग्रीर पंण्डितों से विका (की) प्रतिमीतिता करने के लिये चले गर्ये। एक बार (जब) बसर्पण गर्वे, द्वार पर एक धनल की मृति (को) देखा. (जो) धत्वना कोधित (मूदा में बी) । "ऐसा राजमी स्पवासा ।" मोच (उनके मन में) यथदा उत्पन्न हुई। स्वप्न में मुनीन्त्र के बक्षस्थल से धने क धनल फैलाकर, इच्छों (का) दमन करते देखा।

"बुद्ध के उनाय-कोणल के प्रति कथा की हैं।" सोन (उनके) प्राथितित करते पर तारा ने दर्जन दिये (प्रार) कहा: "तुम महायान के घनेक लाग्त रची, पाप धूले दायना।" तब कालान्तर में, राजा महापाल के समय बृधपुरी नामक एक पुनीतस्थान (प्राचार्य की) भेंट किया गया। विकमित्राला का पाण्डित्य-पत्र भी भेंट किया गया, गीर (प्राचार्य ने) धनेक धर्मीपडेश विधे। (उनकी) स्थाति खूब हुई। (उन्होंने) शिक्षा-सम्बद्ध, (बॉपि-) नयांवतार, धाकाशानमें सूत्र इत्यादि (पर)एक-एक लघु टीका भी लिखी। सूत्र (धीर) मत्र (-यान संबंधी) लगभन १०० विविध शास्त्रों की रचन। की।

कालसन्यवन्न, थावायं बृद्धमानपाद की धर्म-गरम्परा (को) मानने वाले थे। सामले देश के किसी एकान्त स्थान में हेवन्न का एक चित्र-पट फैला, (वे) एकाच (चित्र) से सामना कर रहे थे। धर्नक वर्ष नीतने पर वंब (वे) स्वयं मण्डल के प्रमास पर एकाचित्र से (ब्यान) स्थित थे, तथ (उनकी) विद्याने चित्र-पट के समक्ष एका हिसती हुई (बस्तु) देली। बालार्थ को सूचित करने पर (उनका) ब्यान टूट गया, और उस हिसीर को हाव से खूने पर मनुष्य का एक सब पाया। सिद्ध का प्रत्य बातकर, विता सकीव के (उन्होंन उसका) महाण किया। फलतः (वे) सुख (और) सुम्यतात्मक ब्यान में सात दिन लीत एहं। बायत होने पर हेवन्न मण्डल के साक्षात दर्शन मिले. (और उन्होंने) धपार झिंकत पर प्राथकार प्राप्त किया। राजा महापाल कोर सामुणल के समय घटी ३२वी कथा (समण्ड)।

#### (३३) राजा चणक कालीन कवाएं।

तत्पस्वात् राजा महापास को ज्येष्ठपुत्र खेष्ठपाल नाक (को) राजगद्दी पर बैठामा नया धोर तीन वर्ष के बाद (उसका) देहारत हो गया। कोई इस्तचिह्न ( कृति) नहीं रहते से (वह) कात पालों में नहीं पिना जाता है। महापाल के जीवन (के) उत्तरार्व (काल में) या उस सनय, तिब्बत में. (बीड) वर्म (का) उत्तर (कालीन) विकास का आरम्भ होना मोटे हिनाव ये समसामयिक मानना चाहिए। उस समय बाह्यण जानपाद भी प्रादुर्भेश हुए। कहा जाता है कि छो े कुष्यचारित के भी जीवन का उत्तरार्थकाल हैं। (महापाल का) कमिक्ट पुत्र केवल १७ वर्ष का था, इसलिये इस बीच उसके मामा चनक ने राज किया। (उसने) ग्रापने (राज्य) काल में भाजामें ग्रान्ति था(द) बादि (को) बामंत्रित किया, धौर छ द्वार पण्डितों को संजा प्रादुर्भत हुई। (उसने) राज भी २१ वर्ष किया। तुल्का राजा के साथ युद्ध छहने पर भी (उसकी) जिज्य हुई। एक सनय भंगल वासियों में विद्रोह किया (धीर) मगथ पर चढाई की। विकमिता के दिल धारामें ने धनल की महावित दनाकर गंगा में उसका विसर्जन किया। फलतः मंगन से नाव पर प्रा रहे तु रण्कों की बहुत-सी नाव बुब गई। राजा ने (तुरण्कों को) विजित कर. (अपने) ग्रवीन कर लिया और (अपने) राष्ट्र (में) उन्हें मुल पहुँचाया। धनन्तर (उनने) अपने पोता राजा महीपान के कनिष्ठ पुत्र में अपाल (को) राजगही पर बैठासा, धीर (बहु) भंगल के पूर्वी ससूद्र और गंगा के संगम के भाटि लामक देश में, (जो) दीप के सदस (था) रहने लगा। पांच वर्ष वाद (उसका) देहान्त हुआ। उस सभय बानिर्नृत हाँ बार-पण्डितों (में) हे पूर्वी बार-पण्डित बानार्व स्ताकर शानित पा(-द) (१७४--१०२६) के बुलान्त की जानकारी सन्यत्र प्राप्य हैं। दक्षिण द्वार-पण्डित प्रजा-करमति. सब विद्यास्तानी में प्रकील और मंजुबी के दर्शन-प्राप्त (वे) । कहा जाता

१—दूसरे भोटिया गंधों में वागीवनर के दक्षिण दिशा के द्वार-पण्डित होने का उल्लेख मिलता हैं।

है कि बब (वं) तीर्गिक से धारकार्थ करते के, तो मञ्जूषी के एक विश्व की पूजा करने तथा प्रार्थना करने मात्र से (उनके) मन में एक हो बार में (इन वार्तों का) स्थरण हो धाता का कि तीर्थिक कीन-साविवाद उपस्थित करेगा और उसका उत्तर (क्या देना चाहिए)। फिर धारवार्थ करते समय (वं) निकाय ही विवयी होते थे। (वं) धनेक अम भी दृष्टिमत होते हैं कि (लोग) प्रजाकर मात्र के नाम से अम में पड़कर, प्रजाकरमित और प्रजाकरपुष्त (को) एक (ही व्यक्ति) मान ने ते हैं। ये (प्रजाकरमित) मिक्षु वे और प्रजाकरपुष्त उपस्थक, ऐसी विद्वानों में प्रशिक्ष हैं।

परिचमी द्वार-पण्डित पाचार्व वागीववर कीति का बन्म बाराणसी में हुसा था। (वें) क्षांचिय थे । महासांधिक सम्प्रदाय में प्रवित्त हुए । (अपने ) उपाध्याय के द्वारा रखा गया उनका नाम श्रीलकोति है। जब (बे) ध्याकरण, प्रमाण भीर धनेक बधों का ज्ञान रसाने बाले पण्डित बन गर्थे, (तब इन्होंने) कींकन में जिन भड़ के धनुकर है सबख नामक (धार्यार्थ) से चक्रसंबर (का उपदेश) ग्रहण किया, और मगध के एक ममाग में साधना करने पर उन्हें स्वप्न में (चक्रनस्वर के) दर्शन मिले। बागीस्वर की साधना करने से सिद्धि मिलेगी या नहीं (इसका) परीक्षण करने पर (उन्हें) जात हुंचा कि सिति मिलेगी। (इन्होंने) गंगा के तट पर साधना की और ब्लॉन और प्रकाश फेंकनेवाले करवीर की लोहित पुष्प (को) गंगा में फॉका। बनेंक योजनों (तक) वह जाकर, फिर ऊपर लीटा, सी (इन्होंने) जल महित उसे या लिया । फलतः (ये) महाभागीध्वर वन गर्मे । प्रतिदिन सहस्त्र जलोकी के परिमाण वाले पंच के नमस्त प्रची जा जान रख सकने वाली बृद्धि (छनमें) हुई, इसलिये (इनका) नाम वागीस्वर कीति रक्षा गया। (ये) समय सुनी, मंत्री (धीर) विद्यार्थी में निष्यात हो गये । व्यास्थान करने, वास्त्रार्थ करने (भोर शास्त्रों की) रचना करने में (इनकी) खनाथ नति (थी) । विद्योगतवा खार्यातारा के घरनार दर्शन मिलते स्रीर (तारा से सब) सन्देह दूर कराते थे। जब (गे) विभिन्न देशों का अमण कर, अनेक तीपिशवादियों (को) पराजित करने वाले प्रतिभावाली वन जाने के कारण (इनकी) क्वाति खब फैसी हुई थी, राजा ने (इन्हें) बामंत्रित कर, नालन्दा घीर विक्रमांशां के पहिचमी द्वार (पण्डित) के रूप में निव्वत किया। (ये) गणपति से धन प्राप्त कर, नित्य प्रतिदिन अने क मन्दिरों और संघों की पूजा करते थे। (इन्होंने) प्रशापारिमता की बाठ वार्षिक संस्थाएं, ग्रामधान की व्याक्यान (-बाना) चार वार्षिक संस्थाएं, (चक्र) सम्बर, है (बज़), बतुष्वीठी माया की व्याख्यान (वाला) एक-एक धार्मिक संस्था, माध्यमिक (घीर) प्रमाण की विजिब वार्मिक संस्थाओं सहित धनेक विकाल-संस्थाएं स्वापित की । (इन्होंने ) बनेक रसायनों की सावना कर घीर लीगों की प्रदान किया। फलस्वरूप (लोग) १५० वर्ष की प्रवस्था तक वीचित रह सकते थे । बढ़े की भी बवान में परिजत करने बादि (परहितकायों) से (इन्होंने) ५०० प्रश्नजित बीर धर्माहम गृहस्वीं का उचकार किया। पुक्ति समृह, पारिमता, मुकालंकार, मुह्मसंभाव, हैवन्न, समारि, लंकाबतार क्रमादि कातपम मूर्वों का निश्य मनिदिन उपदेश देने थे । और भी सने क अभीपदेश देते थे। तोचिकवादियों को पराचित करने में (इनकी) बुद्धि प्रति प्रसर होंने से पश्चिम से घाने हुए ३०० प्रतिबादियों (को) परास्त किया। बट (के) जल में (उनके) दिष्टपाल करने से जन तरकाल उवलता भीर मृति में (भगना) विज्ञान प्रविष्ट कराने से (मृति) हितने-डोलने नगती थी। एक बार राजा के लिये मण्डल बनाया यया ना । नगडल के सामने ही (एक) हरिण पहुंचा । (यन कें) घोणवस से रक्षाचक बनाने पर (बह तरिया) सामा ने लोट गया। इस प्रकार की सनेक विविध बमरकारपुर्व बार्व उनमें विद्यमान थीं। एक बार किसी प्रविष्ठ नामक भिक्ष से (वे) धार्मिक चर्चा

का रहे थे। उस (भिन्तु) ने बसुबन्धु के (ग्रंथ से) उद्भुत किया। इस रूप पर (उन्होंने) उपहास के तौर पर वस्त्रक के निद्धान्त पर ब्यंग कसा। फलस्वरूप उसी रात की (छनकी) जीन हैं। (में) धुजन हो गई, और (वे) धर्मोपदेश करने में असमर्थ हुए। इस रीति से इन्छ महीने बीमार पड़ गर्मे। तारा से पूछने पर (उन्होंने) कहा: "(यह) थाबार्य वसुबन्ध् का तिरस्कार करने का दण्ड (स्वरूप) है, इसलिये (तुम) छन्हीं प्राचार्य का स्तोत्र लिलो।" तदन्सार स्तोत्र की रचना करते ही (वे) चेगे हो गये। इस अकार (उन्होंने) विकर्माशना में, प्रनेक वर्षों तक जगत-कस्याण सम्पन्न किया। जीवन के उत्तरार्व (काल) में (वे) मेंबाल बले गये। (बहां वे) मुख्यतः साधना में तत्पर रहते ये । मंत्रयान का कुछ उपदेश दिया, और अधिक धर्मोपदेश नहीं दिया । (उनके) ब्रानेक भाषांए थीं, इसलिये प्राय: लोग यहां सोचते थे कि : "(यह) मिला (-पद) का पालन न कर सकते को कारण (यहां) आया है।" "एक बार राजा ने खान्तपुरी में बक्संबर का एक नान्दर बनवाया। इसकी प्रतिष्ठा के प्रन्त में, एक भारी गणवक का थ गोजन करने की इच्छा छ (उसने) मन्दिर के बाहर अनेक मन्त्रिन एकन कराये। धावार्य रे (इसका) गणपतिस्व कराने के निमित्त (उन्हें) बुनाने दूत भेजा। धावार्य की कृटिया के द्वार पर एक लायण्यसम्पन्न स्त्री और एक गाँवले रंग की चण्डी कन्या थी। (दूत ने) पुछा: "भाषाये कहां हैं?" (उन्होंने) बताया: "भीतर हैं।" उसने भीतर नाकर (प्रानीय से) कहा: "राजा ने (प्राप से) गणवक के अधिपति (का बासन पहण करने के लिये) निवंदन किया है।" "(उन्होंने) कहा: "तुन बोध्न वर्ल नाओ; मैं भी बनी बा रहा है।" वह की वतापूर्वक वना गया, तो शान्तपुरी के पास एक चौरास्ते पर ग्राचार्य (प्रपत्ती) दोनों भाषांओं के साथ पहले ही पहुँच चके थे, और कहा : "(हम) बहुत देर ने तुम्हारी तह देश रहे हैं।" प्रतिष्टा सर्देशी गण-चन की समाप्ति के बाद मन्दिर के भीतर धानामें धपनी दो भाषांखों के साथ बँठे थे, (धीर) साठ से प्रधिक व्यक्तियों के प्रसाद का हिस्सा ने कर (मन्दिर में ) ले जाया गया, तो राजा ने सोचा : कि "भीतर जेवल तीन व्यक्ति हैं; इतने नजब्ब (-प्रसाद) की क्यों आवश्यकता हुई ?" (यह) विवार कर द्वार की दरार से झांका, तो (उसने) देखा कि वकसम्बर के ६२ देवतागण का मण्डल नाक्षात विराजमान हो, प्रसाद का उपभोग कर रहा है । वहीं बालाये प्रकाशमय गरीर में परिणत हो गये । कहा जाता है कि साद भी उस (पनीत) स्थान में विराज्यात है। तिब्बती इतिहासों में उत्तितित ते कि दक्षिण-द्वार-पास (द्वारपण्डित) वागीइवर कीर्ति हैं भीर पश्चिम द्वार-माल प्रजाकर । परन्तु, यहां भारत के तीन समान ने बों के बन्सार वह विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इतर (दिशा) के द्वार-पाल (हार पण्डित) नाहपा(-द) (पृत्यू १०३१ ई॰) थे। इनका ब्लान्त धन्म स्थल में जाना जा सकता हैं। इन धानायें से किनकाल-सर्वत वातिलपा(-द) ने भी धर्मोपदेश मुना। धर्यात् जब धानायें धानिलपा(-द) धपने लिख्यों के साथ पूजा कर रहें थें. (तब) एक शिष्य बिल पहुँचाने (बाहर) गया था. तो (जसने) बिल्वेदी पर एक मयावह योगांको (बैठें हुए) देख, बिल (को) जहां-तहां केंक दिया. (धीर) धन्यत्व मयभीत हो. भीतर धाकर धानायें से कहा। (धानायें ने उन्हें) नाहपा(-द) जानकर धामंजित किया। उस समय (धानायें ने नाहपाद कें) चरण में रह, अनेक धीमपेक धीर धवबाद-धन्धासनी प्रहण की। पश्चात् भी बार-बार धावरपूर्वक (जनके धवंन करते रहें)। कालान्तर में, जब बानिलपा (-द) (को) सिद्धि प्राप्त हुई (धीर) नाहपाद एक क्याल धारणकर, सब लोगों से (भीक) मांगने का बहाना कर रहें यें, एक तस्कर ने कपाल में एक खुरो डाल दी। नाहपा (-द) के दृष्टिपात करने पर

(बह खुरी) थूमंतः धी के क्य में तब नर्ष धीर (उन्होंने उसे) पी शाला। चीएन्ले पर एक मरे हुए हाजी के सब में (नाकपाद ने) प्राप्त-प्रमेश कर समझान ने पहुँचाया। जब उसी धीर से शानिनपा(-द) धा रहे में, नाक्षपा(-द) ने कहा: "मरे योगी होने का यह प्रमाण हैं। क्यों धव (धाप) महापांच्डत भी (सिंड) प्रवर्शन करने में उत्साहित न होंगे?" आचार्य शानिकपा(-द) बोले: "में और क्या जान सकता हूं, परन्तु धाप धनुनांत देते हैं, तो कहेगा।" (मह) कह, सामने से बुझ जल-पान जिले धाते हुए लीगी के जब में मन लगा दिया, तो तत्काल बढ़ पिषचे सुवर्ण में बदन गया। वहां (उन्होंने उस सुवर्ण को) संबों धीर बाह्मणों को धनन-प्रमान बीटकर दे दिया। नाडपा(-द) भी कुछ वर्ण उत्तर-द्वार-पाल (का कार्य) कर, थोगाम्यास के लिये चले गये। तत्परचात् उनके स्वान पर स्थावर बीचिमद्र धार्य। ये धोडिविश में, बंदयकुल में पैदा हुए। (ये) बोबिसत्व को चया से सम्पन्न, (बोधिसत्व) कुल में चागत पे। (ये) युक्तिसमूह, चर्यागण धीर विशेषकर बोबिसत्त्व भूगि में पोण्डत थे। धवलोक्तित के धर्यन प्राप्त कर थे (उनसे) प्रत्यक्षतः अमीपदेश सुनते थे।

केन्द्रवर्ती प्रथम महास्तम्भ प्राह्मण रत्नवज् (का वृत्तान्त):—वहले कश्मीर में, किसी बाह्मण द्वारा महेक्वर की साधना करने पर (उसे) अविध्यवाणी मिली: "तुम्हार वंश में प्रक्यात विद्वानों का ही जन्म होगा।" ऐसा हुया भी। उनमें २४ पीकियों तक तीथिक हुए। २४वीं पीढ़ी में बाह्मच हरिमद्र (हुसा, जिसने) बासन का साध्य रखकर, बीडी (यह) शास्त्रार्च (में) पराजित हो, बीड (धर्म) में दीक्षित से जान्त्रार्थ किया। हमा। (वं) धर्म का भी सच्छा ज्ञान रखने वाले पश्चित बन गरें। इनके पुत ब्राह्मण रत्नवज हैं। (ये) ज्यासक थें। (इन्होंने) तील वर्ष (की अवस्था) तक कामीर में ही अध्ययन कर, सनस्त सूत्र, मंत्र (-यान और) नियामी का जान प्राप्त किया। तत्याचात् मगध बाकर, (इन्होंने बगना) अध्ययन समाप्त किया, और वंब्रासन में साधना करने पर चक्रसम्बर, वजुवाराही सादि सनेक देवलायों के उन्हें दर्शन मिले। राजा ने (इन्हें) विकासीसला के (प्रमाण-) पत्र से विभूषित किया। वहां भी (इन्होंने) मुख्यतः अनेकचा संतपान, सप्तसेन-प्रमाण, पांच मंत्रीय-गच इत्यादि चा ग्रध्यापन किया। अनेक वर्ष जगतिहत सम्मादित किया। फिर करमीर वर्त गर्वे, चीर (बहा इन्होंने) अनेक तीर्थिकों (को) बास्तार्थ में पराजित कर, बुद्धशासन में स्वापित किया। युक्ति-तम्हं, मुवालंकारं, गृह्मसमाव इत्यादि की कुछ ब्याख्यानमासाएं भी स्वापित की । जीवन के उत्तरार्ध (काल) में (में) पश्चिम उद्यान को चले गये। कश्मीर में, तीर्विक सिद्धान्त में निपुण, महेन्नर का दर्शन प्राप्त एक बाह्यण रहता था। उसे पर्वतदेवता ने भविष्यवाणी की: "तुम उद्यान की वर्ल जामी, (जहां तुन्हें) महान अफलता मिलगी।" उद्यान पहुंचने पर रत्नवज्ञ से भेंट हुई। ज्ञासन को साक्षी देकर, ज्ञास्त्रार्थ करने पर रत्नवच की विजय हुई। उसने बुडशासन में दीवित हो, (अपना) नाम गुह्मप्रणा रखवाया। मंत्रयात की विज्ञा प्राप्त करने पर बाद में (उसे) सिद्धि भी मिली। में वह (व्यक्ति) हैं, जो तिव्यत गये थें, (धोर) घाचार्य नोहित (के नाम) से प्रसिद्ध थे। करमीर निवासियों का कहना है कि बाह्मण रलवक उचान (देश) में ही प्रकाशमय भरीर को प्राप्त हुए। रत्नवच्च के पूज महाजन (हैं)। इनके पूज सज्जन हैं (जिन्होंने) तिब्बती (बौद्ध) धर्म की परम्परा की भी बढ़ी सेवा की।

मध्यवर्ती वितीय महास्तम्य ज्ञान श्री मिल (थे) जो उपान्तनिवृत्ति (नाम) शास्त्र के प्रणेता थे। (थे) श्रीमत् प्रतिश (-दीपंकर श्री ज्ञान) के भी क्रपाल गृह थे।

इनका जन्म योड में हुआ था। यहले (ये) मिन्धन-आवक मम्प्रदाय के विपिटक के प्रकाण्ड विद्वान ये। पत्रवात् महायानं की धोर जुके, घोर नागार्जुन तथा घसंग के सभी यंथों का विद्वतापूर्वक यध्ययन किया। वं धनेक गृह्यमंत (यान संबंधी) तंत्र (यंथी) के भी जाता थे। विशेषकर मूल (धार) तब के बहुयत थे। नित्य वीधिचित्त का प्रनुकीलन करते थे। भगवान् माल्यराज, मैलेय और अवलोकित के बार-बार दर्गन मिलत थे। (भीर) ये प्रभिन्ना सम्मन्न थे । एक बार, जब विक्रमणिला में भे, (इन्होंने प्रवने) एक निष्ये आमणेर से कहा: "तुम सभी नीध्र जायो। परसों मध्याहा में गया नगर में पहुंच जाना। वद्यासन के संयों यीर पूजारियों (को) वहां किसी बाह्यण के द्वारा उत्सव में निमंत्रित किया जानेवाला है। (उनकी धनुपस्थित में) महाबोधि के गन्धोन को भाग का क्षति पहुंचनेवाली हैं। अतः (तुम) उन (को) ले जाकर अग्नि का समन करो।" उसके (गया) गहुंचने पर भविष्यवाणी के अनुसार बजासन (के भिक्ष्यों) ने मेंट हुई। (उसने) कहा: "मेरे प्राचार्य ने व्याकरण किया है, (तुम लोग) वापस नलो।" (इस पर) बाधे ने निज्ञास नहीं किया, और (नहीं) रह गये। शोध आधे के साथ (बब वह) बजासन पहुंचा, तो बजासन के गन्धील में बाग लगने के कारण बाहर (धोर) भीतर सर्वत्र (धारा) भड़क रही थी। वहां देव से प्रार्थना करते हुए साग बुजाने पर देवालय (को) ब्रधिक वर्ति न पहुंनी। मिटे हुए (भिति-) चित्र भीर शुनती हुई नकड़ियों का भानाव ने जीलोंद्वार किया। अन्य भनेक (इनके द्वारा) जीमींबारित तथा नवनिर्मित घनेक धार्मिक संस्वाएं मगध एवं भंगल में बर्तमान है। ये इद द्वार-पण्डित राजा भेजपाल के राज्य के बार्रान्भक काल में भी मौजूद थे।

राजा जगक ने (जुड़) जासन की बड़ी सेना की, परन्तु नालवंशीय न होने के कारण सात (पालों) में (बहु) गिना नहीं जाता।

इस समय से लेकर कश्मीर में प्रमाण (-जास्त) का विपुल प्रचार होते लगा। वाकिक रविगुन्त भी धाविभूत हुए। राजा चयक कालीन ३३वीं कथा (समाप्त)।

### (३४) राजा भेयपाल और नयपाल (१०२६-१०४१ ई०) कालीन कथाएं।

तत्वनात् राजा भेषपाल ने ३२ वर्ष के लगभग राज किया; परन्तु (इसने) पूर्वगरम्गरा (को) स्रवाण रखने के सिवाय (बृद्ध) गासन की खास सेवा नहीं की। विक्रमशिला में केवल ५० पण्डिलों के (प्रमाण-) पत्र की व्यवस्था थां। स्रतः यह भी सात
पाल में नहीं गिना जाता। इस राजा के समय, छः द्वार-पण्डितों के नियन के बाद,
स्वामी श्रीमत् श्रतिज्ञ (के नाग) से प्रसिद्ध, दीपंकर श्रीक्राल (१०४९ ई०) (को)
मठाधीं पद के लिये श्रामंत्रित किया गया। इस (राजा) ने सोदन्तपुरी का भी
संरक्षण किया। इसके श्रीनर में ही श्रीवपति मैं वेष का कार्य (-जोज) भी बहने लगा।
जब मैं वेच श्रीपर्वत से लीटे, ज्ञान्तिपा (-द) श्रादि छः द्वार-पण्डितों का समय बीते
कुछ वर्ष हो चुके थे। अतः पिछले दोहा कविकों का ब्रह्मान संदिग्ध तथा निरस्क
है। यही नहीं, खोहा के मूले-भटको विवरणों में मैं जोषा (-द को) कृष्णाचार्य कर
प्रवतार माना गया है। ज्ञालापति नवांधरकृष्ण नाम वर्णन पर (जो) मिश्रित सीर सस्पष्ट
(हैं,) पक्षपातवज्ञ विश्वास कर, वर्षाधरकृष्ण को कृष्णाचार्य से भिन्न
मानना भी निरस्क हैं। श्राचार्य श्रीमतवज्ञ को उन कितप्य लघु-श्रंसों का भवलोकन
कर लो ताकि (यह) अम दूर हो जाय।

राजा भेगाल का पुत नगरान था। प्राचाणिक इतिहासी में डिन्लिंबत है कि स्वामी
(-दीर्गकर श्रीज्ञान) की तिञ्चत यात्रा के समय यह राजगही पर बैठा हो था। नेपाल
से (दीर्गकर श्रीज्ञान द्वारा) इतके (नाम) प्रीयत एक सन्देश-यह भी उपलब्ध है।
(इसने) ३५ वर्ष राज किया। इसके राजगही पर बैठने के ६ वर्ष बाद, स्रियाति
मैजीपा (-द) का भी देहान्त हुमा। यह राजा महात्रकासनिक का भक्त था। इनके
उपासक (जीवन) काल का नाम पुण्यत्रों हैं (और) प्रजीवत नाम पुष्याकरमुष्त । इसके
स्रितिहत (उस समय) अमोधवक, पूर्वदिशा में वार्यभद्र स्त्रियानी, देवाकरणन्द्र, प्रजारिशत
तथा नाडपाद के स्रिविकाल सालात् शिष्य(-गण) विद्यमान थें। नाडपाद के साक्षात्
विश्व श्रीवर डोस्भिया(-द) ग्रीर कन्तपा (द) के वृत्तान्त सन्य (स्पन्त) में उपलब्ध
हैं।

कसोरिपा(द), (जिन्होंने) बळायोगिनों की ही साधना की, धौर बादल के बीच से बर्गन देकर (बळायोगिनों ने) पूछा: "(तुम) क्या चाहते हो?" (इन्होंने) निबंदन किया: "(मृज्ञे) धपना ही पद दिला दें।" वह कहने पर (बळायोगिनी इनके) हुदय में प्रविद्ध हो गई, (धौर) उत्काल (इन्हें) धनेक सिद्धियां मिली। कहा जाता है कि यमशानों में ब्याझ, खुगाल धादि (को) नृत्व करते हुए (इनका) पूजन करते धनधिकारी दूर से देखते थे, धौर पास जाने पर ये धंतधांत हो जाते थे।

रिरिपा(द), (वे) बहुत कम पड़े-लिखे थे। थी नाडपा(द) द्वारा (इन्हें) चक्रमंदर संबंधा उत्पत्ति (न्क्रम थीर) सम्पन्न (न्क्रम का) घोडा-बहुत उपदेश देने पर (इन्होंने) उसी की भावना की थार सिद्धि प्राप्त की। किसी भी धर्म में भवायगति की बृद्धि (इन्हों) उत्पन्न हुई। मैंडे आदि कर बन्य अन्तु (की) बलाकर, (वे उस पर) सवार होकर बनते थे। उस समय तुरुक्ते द्वारा युद्ध खेडने पर (इन्होंने) वाराणसी की पहिचम दिशा में, किसी मार्ग में, द्रव्य (धीर) मेंन का कुछ अन्ष्वान किया। तुरुक्ते के पहुंचते पर (उन्हें) हुर पत्वर, पेड़, वेता धादि मानव अब ही बब दिलाई पड़े, और (वे) लीट गर्ये। वे दोनों ही अ्योतिर्मय वारोर को प्राप्त हुए।

प्रजारश्चित, एक महत्पाण्यत भिक्ष थें। (इन्होंने) नाडपाद का १२ वर्ष सेवन किया बीर (उन्हें) पित्-तंत्र कीर माल्-तंत्र का कष्मवन किया। विशेषकर (वें) माल्-तंत्र के पश्चित थे। विश्वेसतमा चकसंबर में अवाण्ड पण्डित थे। (इन्होंने इस तंत्र की) चार टीकाओं और भनेक उपदेशों का जान आप्त किया। खोडल्लपुरी के पास किसी छोटे-से स्थान पर पाच वर्ष सामना करने पर चक्रसंवर-यण्यल, मंजूओ, कालचक स्त्यादि अपरिभेष इस्ट देवताओं के दर्शन प्राप्त हुए। कहा जाता है कि (इन्होंने) चक्रवेदर के समियेत ही ७० प्रकार के प्रहण किये। (थे) अत्यन्त (धारपारिमक) शक्ति-सम्पन्त थे। विक्रमधिला पर एक सनम, तुक्कों द्वारा बाकनण करने पर (इन्होंने) चक्संबर की एक महाबलि का अनुष्ठान किया। फलतः संबोध के बीच में लगातार बार बार भीषण बंज्जपात हुमा। बहुत-से सेनापति प्रीर बोरों का संहार हुमा, प्रीर (बचे-जुचे आक्रमणकारी) लीट गये । आठ तीर्विकवादियों के शास्त्राणं करने हेतु माने पर (इन्होंने) उन पर दृष्टिपात किया। फलतः (उनमें) खः मू में हो गर्वे (सौर) दो धंधे। पश्चात् (फिर इन्होंने) उन्हें मुक्त भी कर दिया। चक्रमंबर की प्रधानता में, विश्वन जगतिहत सम्पादित कर, नालन्दा वे किमी निकटवर्ती वन में, (इन्होंने) शरीर खोड बया । (इन्होंने) शात दिनों तक शरीर (को) विना हिनाये रखने (को) कहा ना, भीर शिष्यों ने तदनुसार (सुरक्षित) रखा। सात दिन बाद, यब ही धन्तमान हो समा। र्सिर का जन्म चण्डालगुल में हुआ था। जब थी नाडपाद के दर्शन होते, सपार प्रसन्तता और अदा के बारे वह स्तव्य एवं मूक्ति हो जाता था। (इन्होंने) योगी बन, किसी समय अवृत साधन जुटाकर, नाडपाद से चलसंवर का अभिषेक प्रहण कर, एकाय-(चित्त) से मानना की। फलतः केवल उत्पति-कम की मानना करने से प्राणवान सुपुम्ना में अवस्व हो, चण्डी की अनुभृति उत्पन्न होने लगती थी। (नाडपाद ने) कहा कि: 'पूर्व (जन्म) का संस्कार जावत हुआ है।' अचिर में ही (उन्हें) परमसिदि प्राप्त हुई। (ये) नाडपाद के सन्वर हाकर चलते समय भी धर्म अवण त्या आवस्यकता पड़ने पर (ही अपना) धरीर प्रगट करते थे, (नहीं तो) प्रायः अवश्वस्य में चलते थे।

प्राचार्य अनुपमक्तागर भी उस नमय प्रादुर्भूत हुए। (ये) सब विद्यास्थानों के भीर कालचक के पण्डित भिक्ष थे। (इन्होंने) बायांवर्शकित की ताबना करते खर्म्य में, १२ वर्ष विक्षेप त्यान कर, बाँगे का भाचरण किया, लेकिन कोई शकुन प्रकट में हुआ। एक बार स्वप्न में व्याकरण हुआ: "तुम विश्वमपुरी चले जाओ!" जब विष्य साधुपूत्र के साथ (विश्वमपुरी) गये, तो उस नगरी के उत्सवों में (इन्होंने एक) महानाटक देखा। फलतः (इन्हें) सब दृश्य माया की भांति दर्शन होने की समाधि उत्पन्न हुई। बाधी रात को प्रधिदेव ने बवधूति के वेश में धाकर कहा: "पुत्र, तत्त्व तो यही हैं।" यह कहतें ही (उन्हें) महामुद्रा की सिद्धि प्राप्त हुई। तत्पश्चात् (अपने) किष्यों के निमित्त (इन्होंने) कुछ बास्त्व भी रले। कहा जाता है कि सभी विष्य वर्षमयोगसमाधि स्रवत धनुन्मतिज्ञान प्राप्त वे।

उस समय तर्कीनपुण यसारि (७५० ई०) भी प्रादुमूँत हुए। ये ब्याकरण (और)
प्रमाण के विजयन होने के नाथ ही सब विद्याओं के पण्डित थे, परन्तु (खाधिक
परिस्थित के कारण परिवार के) तीन सदस्यों का भी भरण-पोषण म कर सकतेवाले
धरयन्त दिख थे। पूर्विद्या से बळासन की जानेवाले एक योगी ने मार्ग में, इनके
यहां प्रवास किया। (इन्होंने योगी से अपनी) गरीबी का हाल सुनादा। (योगी ने)
कहा: "धाण पण्डित (होने के नात) योगी का तिरस्कार कर, धर्म (उपदेश) न बहुण
करेंगे। (धन्याया) अर्थ प्राप्ति का उपाय मेरे पास है।" याचना करने पर (योगी)
बोले: "पिचुल के फल और बन्दन के विलेपन धादि की तैयारी करें। ((ये) बळासन
से नौट कर उपाय करूंगा।" (सोट कर इन्होंने) बसुधारा का ध्रिष्टान किया। उसने भी
(बसुधारा की) साधना की। फलत: उसी साल से राजा (उन्हें) अधिक शक्ति प्रदान
करने नगा। विकम्मिला में (उन्हें) (प्रमाण-) पत्न से विम्मिल किया गया।

लगभग उस तमय कण्मीर में भी अंकरातन्त नामक बाह्य हुए। (ये) मभी सिटानों और प्रमाण के प्रगाह विद्वान थे। (जब इन्होंने) धर्मकीति का खंटन करने के लिए एक नवीन प्रमाण (शास्त्र) लिखने की मोची, तो स्वष्य में यंजुशी ने कहा "धर्मकीति धार्य हैं, धतः (उनका) खंडत नहीं किया जा सकता। (उनकी कृति में) जो बुटियां दिखाई पड़ती हैं, वह तुम्हारी ही बुढि का दोण हैं।" यह कहने पर फिर (इन्होंने) प्रायम्बद किया, और (धर्मकीति कें) सप्तस्त पर वृत्तियां लिखी। कहा जाता है कि (ये) महान सम्पत्तिशाली (और) भाग्यवान थे। धर्मोत्तर की टीका में धंकरातन्त्र का प्रादुर्भाव हो चुकने का जो उल्लंख निज्ञता हैं, वह पर्राहत भद्र के धंम में दी गई टिप्पणों की वृद्ध हैं। राजा भेयपाल और न्यपाल के समय की देश्वीं क्या (नयाप्त)।

#### (३५) आमृपाल, हस्तिपाल और सान्तिपाल के समय की कथाएं।

नवपाल का पुत्र ब्राख्याल है। उसने १३ वर्ष राज किया। इसके छनम में, याचार्य रत्नाकरगुप्त वज्रासन के मठाबीश थे। जिस समय बाजपाल की मृत्नु हुई, उस समय हांस्तपाल खोटा था। बात:, (इसके ब्राप) राज (-काज संभावने में ) बसमये होने की (कोगों को) आयंका हुई, और चार गंत्रियों ने छोटा-ता कानून बनाकर आठ वर्ष के लगभग राज किया। तत्वधवात हिन्तपाल (को) राजगद्दी पर बैठामा गमा. (जिसने) लगनग १४ वर्ष राज किया। तद्वपरान्त उनके मामा शान्तिपाल ने १४ वर्ष राज किया। इन (राजाओं) के काल में, रत्नाकरनुष्त सीरि में विहार कर रहे थे। इन दो राजाओं के समय पिछले नयपाल के समय में विचित आवार्य भी अलासंस्था में वर्तमान थे। (यह वह समय वा) खब मंत्रीपा(न्द), दोपंकर श्रीज्ञान के शिष्म महापिटोपा (-द), धर्माकरमति, मृह्यक, माध्यमिनविष्ठ, नित्रगृह्य, जो पाच श्रीरस (क नाम से जाने जाते ) हैं, और भी जान श्रीमित्र इत्यादि ३७ धर्मकीयक पण्डित (एवं) मणक खी, करमीरी बोविभद्र, नेपाल में फन-भिक्न (दो) चाई, ज्ञानवका, मारतपाणि इत्यादि के जगत-कल्याण करने का समय है। नृह्य-समाजमण्डलिविध के रचिवता राहलभद्र और नेपाल में भारत-बारिक नामक ना पाद के विषय भी हुए, जो नईपात्रियेक विश्व के प्रणेता थे। इन (दोनों को) बार्वदेव के पर्श्वाच्य राहुल और महासिद्धदारिक मानने में सन्देह होते हुए भी वे (ही व्यक्ति) होने का निश्चम कर ने ना आरम्यं का विषय है। महापण्डित स्थित्मानविक्षतः में विक्रमणिला में प्रज्ञापार्यभवा पर ब्यास्थान दिया। और भी सिद्ध-पण्डितों का भारी संख्या में धाविभाव हुआ, लेकिन लगता है कि एकान्त प्रसिद्ध (पण्डितों) का और प्रधिक प्राइमीन न हुया होगा। पद्याप इन तीन राजाओं के काल में, (बुढ) शासन का संरक्षण पूर्वचत् हुया, तवापि (इनवे हारा) ग्राहचार्यजनक कृत्य नहीं सम्पन्न होने के कारण (इनकी) दणना साल पानों में नहीं होती। भ्राभ्रपान, हस्तिपान भीर झान्तिपान के समय की ३१वी कवा (समाप्त)।

### (३६) राजा रामपाल (१०५७--११०२ ई०) के समय की कवाएं।

हिस्तपाल का बेटा राजा रामपाल है। कोमायोवस्था में हो राजगही पर बैठावें नाले पर भी (वह) प्रस्पाल प्रतिसासम्भल भीर अक्तितालों तथा। उसके निहासनास्थ होने के तरत बाद महान् आचार्य आभाकरमुका (को) बकारान के मठाभीश के स्थ में आमंत्रित किया गया। कई वर्ष दीतने पर (उन्हें) विकासीशता और नालका के मठाभीश के स्थ में आमंत्रित किया गया। उस समय (भठों की) व्यवस्था पहले से भिन्न हो गई थी। विकासीशता में १६० पण्डित धीर स्वायी स्थ वे रहने थाले १,००० भिन्न थी। पूजन आदि के अवसर पर ४,००० प्रजित्त एकत्र तीते थे। बजारान में ४० महाबानी और २०० आवक भिन्न स्थायीस्थ ने रहते थे। (जनकी) आजीविका का प्रवन्ध राजा की घोर से होता था। कभी-कभी १०,००० आवक भिन्न एकत हुंगा करते थे। बीठानपुरी में भी १,००० भिन्न स्थायीस्थ ने रहते थे। (जहां) महाबान (और) हीनयान दोनों सम्प्रदाय वर्तमान थे। कहा जाता है कि कभी-कभी १२,००० प्रवित्त एकत्र होते थे। समय महाबानियों के शिरोनीण साचार्य अभयाकर थे। आवक मी महान् विनयसर कहकर (उनकी) सावर प्रथान करते थे। इन आवार्य का ब्रान राजन प्रवन्ध उपस्थ है। विश्वपकर (इन्होंने) सावर प्रथान करते थे। इन आवार्य का ब्रान राजन प्रवन्ध प्रवन्ध का वार्य में विश्वपकर (इन्होंने) सावर प्रथान का बढ़ा सुधार किया। इनके राजन प्रवन्ध का बाद में विश्वपकर (इन्होंने) सावर ना बढ़ा सुधार किया। इनके राजन प्रवन्ध का बाद में विश्वपकर (इन्होंने) सावर प्रथान करते थे। इन ब्रानचित्र करवार का प्रवन्ध प्रवन्ध का बाद में विश्वपकर (इन्होंने) सावर प्रथान करते थे। इन ब्रानचित्र करवार हिया।

का पालन न होकर इन बाबाय का प्रवचन का विश्वतिसद्धात बाज भी भारतीय मही-वानियों में विद्यमान है। परवर्ती बाचार्य रतनावरद्यान्ति पा(-६) घौर से बाचार्य नमय के प्रभाव है (बूद्ध) शासन (की सेवा और) जगरहित कम (कर सके; लेकिन) कहा बाता है कि बिद्धता (में) प्रवेबती महान प्राचार्य बसुबन्ध गादि के (में) तुल्य भे । पिछले राजा धर्मपाल के निधन के बाद से भंगत राज्य, गंगा का उत्तरी नगर धर्पाच्या बादि वमुना नदी के सभी पूर्वी (बार) पहिचमी देश, वाराणसी है मालेका तक के प्रयाग, नेवृत्त, कुरु, पंचाल, सामरा, सगरी, दिल्ली इत्यादि में तीथिक, भीर विशेषकर म्लेच्छ-भवावनिभित्रमों (की संख्या में) प्राधकाधिक (बाँड) होने समा। कामरूप, तिरहुति धीर घोडिविश में भी तीविकों का प्राधिकम था। मनध में तो बौढ़ों का पहले से कहीं अधिक विकास (हुआ)। (भिज्ञ) संघ और योगियों के मठों (में) विधोपरूप से वृद्धि हुई। महान आचार्य ग्रमवाकर ज्ञान, करुणा, (आध्यात्मिक) शक्ति और ऐस्वये सम्पन्न थे। सतः, (ये) सम्पूर्ण (बुद्ध) वासन का संरक्षण करनेवाले प्रसिद्ध आचार्यो में घन्तिम (बाबागे) कहताते हैं, (बो इस रुवन के) घनुरूप ही थे—(ऐसा) जान पहता है। घतएन, जिन (—बुद्ध) (बार उनके बाब्बारिसक) पूत्रों सहित के आयम (को) भावी प्राणियों के लिये सन्देश के रूप में छोड़े गये के समान इनके विग्निका विविध्द शास्त्रों का, षडनंकार के पहचात बाविर्भृत आचायों के प्रवचन से बढ़कर मादर करना चाहिए। (बीर यह) प्रत्यक्षरूप ने चिद्ध हैं (जि इनके सभी प्रवचन) सुकत ही हैं। राजा रामपाल ने ४६ वर्ष राज किया। बांचार्य बांमयाकर के देहादसान के उपरान्त भी कुछ वर्ष राज किया। अनन्तर राजा ने (प्रपनी) मृत्य से पूर्व (अपने) पुत्र मयापाल (को) राजगदी पर बैठाया (बीर) तीन वर्ष के पश्चात रामपाल का देहान्त हुमा। तद्यरान्त यसपाल ने एक वर्ष राज किया। तत्पश्चात् सत्रसेन नामक मंत्री ने राज्य छोन लिया। उन दिनों विकर्माधना में याचार्य क्षभाकरम्पन भीर बळासन में र्व-मि गुड़कोलि विद्यमान में । में-दमापिया के विवरण के अनुसार उनकी तिब्बत वागसी के समय भी सभयाकर वर्तनान थे। लेकिन, जान गड़ता है कि गहले साचार्व सभयाकर से मेंट होकर चिरकाल तक उनको क्षेत्र करने का अवकाश न भिला था। (इनके) तिब्बत पहुंचते समय सवसेन राजगद्दी पर था। यक्षसैन के बाद पालवंशीय बनेक साधारण राजवंत हुए, प्रौर यद्यपि बाज भी (इनका) प्रस्तित्व हैं, तवापि राजगही पर बैठने में कोई नकल न हुआ। कहा जाता है कि वे सब पालवंशीय राजा सूर्वका के हैं। चल्दवंश और सेनवंश दोनों की परम्परा एक ही धर्यात चन्द्रवंश हैं । राजा रामपाल के समग को ३६वीं कवा (समाप्त)।

#### (३७) चार सेन राजा आदि के समय की कथाएं।

लबतेन को बंदा काणसेन, उसके बंदा गणितसेन (ग्रीर) उसके बंदा राधिक सैन का प्रावृत्तीन हुगा। प्रत्येक ने कितने वर्ष राज किया (इसका कोई) स्पष्ट (उल्लेख उपलब्ध) नहीं हैं: लेकिन वारों को मिलाकर केवल ६० वर्ष के धासपास हुए। इनके समय में शुभाकरपुष्त, रिवधीजान, नगक्य था, दशवल था और इनसे कुछ पश्चात के धर्मांकर शास्त्रित, श्रीविश्वतदेव, निष्कलंकदेव, धर्मांकरपुष्त इत्यादि प्रनेक सिडपण्डितों ने बुडशासन का सरज्ञण किया, जो धन्याकर के धनुवर थे। राजा राधिकसेन के समय क्वमीरी नहापण्डित धान्यश्रीयद (११२७—१२२५ ई०), नेपाली बुडशी, महान प्रावार्य रत्नरितन, महापण्डित जानाकरपुष्त, महापण्डित वृद्ध श्रीमित्र, महापण्डित संगक्तान, र्यवन्थीमद्र, बन्द्राकरनुष्त इत्यादि पनक बज्जार (-बज्ज्यानी) मिलु प्रादुर्भृत हुए, जो प्रवर्मन सानर के पारंगत थे। (ये) बोबोन महन्त (के नाम) से प्रसिद्ध थे।

महापण्डित शाक्यभी का क्तान्त प्रसिद्ध हैं। नेपानी बुद्धभी ने भी विकर्णशाला में कुछ (समय के लिये) महासाधिक निकाय के स्वविर (पद को बहुण) किया। फिर (बन्होंने) नेपाल में पार्रामता प्रीर गृह्य-मण (यान) धादि के प्रनेश उपवेश दिवे। (ये) स्वच्छन्दतापूर्वक धाचरण करते थे।

महान आबार्य रहनर्राक्षत पार्रामतायान और सामान्य विद्यास्वानी में सामन सी के तुल्य ज्ञान रखते थे। कहा जाता है कि प्रमाण में शाक्यश्री ग्राधक विद्वान (वे श्रीर) गुह्म-मत्र में पें (रत्तरक्षित)। कहा जाता है कि (दोनों में) बाज्यारिमक प्रभाव सौर शक्ति भी बराबर थी। (में) महानांविक निकास के में। विकर्माशणा में (इन्होंने) मंत्र (यानी) प्राचार्य (का पद-प्रहण) किया। चक्रसंबर, कालवक, यगारि इत्यादि प्रपरिमेच इष्ट (देवों) के दर्धन प्राप्त हुए। एक बार पोनव में आयोवलोकित का नागों और अनुरों द्वारा (बाधसंगीत से) पूजन किया जा रहा था, (तो इन्होंने) बाह्यध्वनि ने पोडदर्श शुन्यता को चर्चा मुना । (में) जिस किसी को धरिमेधिक्त करते (उसमें दिव्य) ज्ञान प्रविष्ट कर सकते थे। (इनके नवामें हुए) नैभेच (को) डाक-(बाकिनो) साक्षात् ग्रहण करतो थी । उत्पत्त हाथी पर (इनके) दुव्धियात करने से (हायो) स्तब्ब हो जाता था। (इन्होंने) मगध का विष्वस होने की मविष्णवाणी भी दो वर्ष पहले की थी। (इस पर) विस्वास रखनेवाले अनेक शिष्ण उसी समय कश्मीर मीर नेपाल बने गर्य। जब मनम का नाम हुआ (में) उत्तरविक्षा को बने गर्य। तिरहुत में, रास्ते में, जंगली भैंसे के खाबात पहुंचाने के लिए खाने पर (इनके) पुष्टिपात से (बहु) नियंत्रित हो, (इनके) बरणों को बीम से बाटने सना (भीर) योजन भर तक बन्हें पहुचाने आया। नेपाल में प्राणियों का विपूत उपकार कर, (किर) दुख समय के लिये (ये) तिब्बत भी वले गर्ये । (वहां इन्होंने) सम्बरोदय को बृत्ति लिली ।

ज्ञानाकरमुप्त (को) मंत्रेय के साक्षात दर्शन मिले। बुढ श्रीमित्र, स्वप्न में वर्षा-वाराही से बमें श्रवण करते (बीर) एक ही हाम के हाकी (को) दवाने बादि सिद्धि का नमस्कार (प्रदर्शन करने) बाले में। जान पड़ता है कि मन्य सभी (मानार्थ) सब विद्यामों में निपृण, इष्टदेव के दर्शन प्राप्त घीर मिष्पप्त-कम का विशिष्ट ज्ञान रज़िन वाले थे। किन्तु, प्रत्येक का (कोई) निश्चित विवरण देखने-सुनन (में) नहीं धाने के कारण (निश्चित रूप से इनका) उल्लेख नहीं किया जा सकता हैं।

बज्जश्री, दशक्त के शिष्य (वे) । उस गमय भी (जनकी) सबस्वा १०० वर्ष की भी । उसने बाद भी लगभग १०० वर्ष तक बस्तेमान थे । (उन्होंने) ध्यापक बगत-करवाण का सम्मादन किया । (उनमें) बुढ़ाने का क्य नहीं था। दक्षिण दिशा में ह्वारों स्थिकारो (शिष्यों को) मंत्रयान में परिपक्त कर (गंसार से) मुक्त किया है ।

इन नार मेनों के काल में, मगव में भी तीथिकों की खिकाधिक वृद्धि हुई धीर कारती मने क्य-मताबनमंत्री भी काफी (संस्था में) हुए। खोड-तप्री खीर विकाशिला में राजा ने भी कुछ किनों का निर्माण कराया थीर (उनमें) कुछ मैनिकों (को) रक्षा (के लिये रला गया)। बजासन में महायान सम्प्रदाय की स्थापना नहीं हुई थी। कुछ योगी खीर महायानी पर्मोपदेश किया करते थे। वर्षायास में १०,००० केथव

१—स्तोद-ज्ञित-ब्यु-दुग=पोडदश शून्यता । इ० मध्यमकावतार का खडा परिच्छेद। २—स्तोप-हुज्युक=सम्बरोदम ।

आवक (एकड होते) वे । यस्य धार्मिक संस्थाएं नष्टप्राय हो गई बीं । कहा जाता हैं कि विक्रमंत्रिता पार बोडन्तपुरों में उतना हो (भिक्षु) संव वा जितना सभयाकर के समय में था। राजा राधिक की मृत्यु को बाद, जब लबसेन ने राज किया, (तब) कुछ वर्षों के निये (दंशवासी) मुखी रह। तत्परचात् मंगा प्रार यमुना के बीच के अन्तरलेदी देश में चन्द्र नामक तुरुक राजा हुआ। कुछ भिलुओं हारा राजा के दूत (कार्य) किये जाने के परिणामस्त्रक्त उक्त (राजा) और अंगल पादि अन्यान्य देशों क रहनेवाले अनेक छोटे-मोटे बासकों ने एकब हो, सारे मगध का विनाश किया। बङ्खपुरी में बने क प्रवाजित तलवार के बाट उतार दिये गये। उसे (उड़न्तपुरी) ग्रीर विकमात्राला दोनों को विद्यस्त किया गया। उङ्ग्तपुरी विहार के अवर्णेष पर फारसियों का किला बनाया गया। पण्डित जानयश्री पूर्वेदिशा (के) बोडिविश के देश जगत्तला (बंगाल) बले गये। वहां तीन वर्ष रहे, (फिर) तिब्बत बले गये। महारलरिवत ने पाल बने पर्व । महापण्डित ज्ञानाकरपुप्त पादि कुछ बड़े पण्डित तथा १०० के लगभग छोट पण्डित मारत के दक्षिण-पश्चिम की और चले गर्ग। महापण्डित बुद्धश्रीमित्र, दगवन के शिष्प वजनी (तथा) और भी चनेक छोटे पण्डितों सहित दूर दक्षिण दिशा की और भाग गर्व । पविदर्श संगम श्रीज्ञान, रविश्रीमद्र, बन्द्राकरगुष्त इत्यादि १६ महन्त बोर लगमन २०० छोटे पण्डित दूर पूर्वदिशा पुखम, मुझड, कम्बोब इत्यादि देशा की चल गर्य, थोर मगब में (बुड़) जासने विलुप्त-मा हो चला। उस समय अनेक सिडी भीर सावकों के विवनान होते हुए भी सहवों के (वंपने) सामृहिक-कर्म (विपाक) की निवारण न ही पाया। उस समय गोरक्ष के ब्रधिकतर प्रमुचर योगी घरिमूखे (य), इसलिये (वे) तीर्षिक राजाओं से लाब-सल्लार पाने के अर्थ ईस्तर के अनुपासी बन गर्मे और कहने नमें : "हम लोग तुरुकों का भी विरोध नहीं करेंगे।" भरूप (संख्यक) नटे स्वर सम्प्रदायी बीब ही के रूप में रह गये। जबसेन, उसका बेटा बुद्धसेन, उसका बेटा हॉर्रासंन, उसका पुन प्रतीतसेन इस्पादि (ऐसे) प्रत्यवाक्त के राजा हुए, (जिन्ह् अपने राजकान के सियें) तुक्कों से बादेश नेने बढ़ते वे । उन (राजाओं) ने भी धारनी-धारनी शक्ति के धनुसार (बुद्ध) लासन का चीडा-बहुत सत्कार किया । विश्व पकर बुद्धसेन ने समय महापरिवत राहुल श्रीमद्र नालन्दा में रहते थे। (इनसे) धर्मश्रवण करने वाले ७० के नगभग थे। तदुणरान्त भूमि श्रीभद्र, तत्पश्चात् उपाय श्री भद्र सादि प्रादुर्मत हुए। उनके समकालीन करण थीभद्र और मुनीन्द्र श्रीभद्र ने भी मुनिशासन का यहन्युवंक संरक्षण किया। प्रतीतिकेन के मरने के बाद उसकी वंग-यरम्परा विच्छिन्न हो गई। कहा जाता है कि (बुढ) शासन के प्रति बास्या रखनेवाले कुछ और छोट-मोटे शासका हुए; वरन्तु (इनका कोई) प्रामाधिक इतिहास देखने को न मिला। प्रतीत-सेन के गरने की नगभग १०० वर्ष की उपरान्त, भंगलदेश में चगलराज नामक एक प्रतामवानी (राजा) हुआ। (इनने) बिनि तक हे सभी हुंन्तु भीर तुरुकों पर कासन किया। यह पहले बाह्यण-प्रकत था, किन्तु (अपनी) रानी के बुद्ध के प्रति

१-दिने मनधराज महाराज रामपाल (१०४०--१९०२ ई०) ने अपने जासन के सातवें वर्ष (१०६४ ई०) में स्थापित किया था।

२—तिब्बती में —र-बङ =पृथम ।

३—दिली ?

Y-11-7

श्रद्धा रखने के कारण (इसने अपने) वृष्टिकोण (की) बदल दिया, धौर वकासन में बृहत् पूजा की। सभी देवालमी का जीणोंद्धार किया। एक विज्ञान नीमेजिने गत्धाला के बार मंजिलों का, (जो) बीच के समय में तृष्ट्यों द्वारा तोष्ट-फोड़ दिया गया था, मली भीति जीणोंद्धार किया। पण्टित जारिपुत की देख-रंग में (एक) द्वामिक संस्था की स्थापना की। नालन्दा में भी देवालयों में नहती पूजा की। लेकिन विस्तृत द्वामिक संस्थाओं की स्थापना ने हुई। यह राजा द धंजीवी रहा। वहा जाता है कि इसका देहान हुए लगनग १६० वर्ष बीत गये। इसके बाद में, मगध में, धर्म-मेनक राजा के आविनान होने का (उल्लेख) सुनने को न मिला, धार दर्शीको विश्व प्रिटक धारी के भी प्रादुनींव होने को (क्या) सुनने को न मिला, धार दर्शीको विश्व प्रिटक धारी के भी प्रादुनींव होने को (क्या) सुनने को न मिला। चनपानार (में) प्रोडिक्स में मुक्टदेव नामक राजा हुया, जिसने प्रायः मक्यदेश पर जातन किया। मनध में आसिक-संस्था की स्थापना न हुई। धोडिक्सि में (दनने) बोद्ध मन्दिर का निर्माण किया से स्थापना ने हुई। धोडिक्सि में (दनने) बोद्ध मन्दिर का निर्माण किया कोर छोटो-मोटो बुछ धार्मिक संस्थाएं स्थापित की (तथा बुढ़) जातन का थोड़ा-बहुत विकास किया। जात होता है कि इस राजा के बेहान हुए नगनग ६६ वर्ष हुए। बार सेन राजा खादि के समय की ३७वी कथा (समाप्त)।

# (३८) विकमशिला के मठाधिकारियों के उत्तराधिकारी।

ध्रव धन्य विविध (कवायों) का वर्णन करेंगे । पहले राजा बीपद् धर्मपाल के समय से पीछे राजा चनक के प्राट्भ व होने तक पांच राजाधों के समय तक विकर्णांत्रसा में एक-एक संव (-वानी) महान् वकानामं द्वारा (बुद्ध) मामन का संस्थाण होता रहा। राजा धर्मपाल के अपने धारम्मकाल में भावार्य बुढ जानगाव और तत्पत्त्वात वीपकर भद्र ने (बुद्ध) ज्ञासन का संरक्षण किया। इनके विवरण का भी ज्ञान अन्यत प्राप्त किया जा (मकता) है । राजा मनुरक्षित के समय नंका में जय भंद्र का आयुर्वीय हुआ । वे प्राचार्य लंकादेश प्रयात सिहल में पैदा हुए थे। (से) उसी देश में धावक के सब पिटकों का विद्वत्तापूर्वक बध्ययन किये हुए भिक्षु पविद्यत में । फिर नगत में वा, महानान का धली-मांति सध्यपन किया । विजेपकर (वें) मुहामंत के विडान वने । विक्रमिताना में चक-मंबर की साधना करने पर उनके दर्शन प्राप्त हुए। एक बार दक्षिण कोकन का असण किया। वहां महाविष्य नामक (चैत्य) व ने देश में (जो) बस्पक्ये चैत्य (के नाम) से भी प्रसिद्ध है, जिसका प्राकृतिक बिम्ब गगन में विद्यमान है, रह, कुछ लिप्यों को गृह्य संत्रवान के अनेक उपदेश दिये। चक्तं र नंब की वृत्ति ग्रादि की रचना की। बंगली चैसे के धाषात पहुँचाने के हेल धाने पर (इनकें) तर्जनी दिखनाने के कारण (भैसे का) मर जाना आदि (अलीकिक) गानितमा (इन्होंने) प्राप्त की । तहाज्यात् विकमिना के मंताचार्य (का पद प्रहुम) किया । शरास्त्रात् बाह्मण धानार्य जीवर धार्य, जिनका जीवन-वृत भ्रस्यत्र मिलता हैं। (इनके द्वारा) दिलगाएव में महान् ऋदि दिवावे वाने (का समाचार) मुनकर (इन्हें) विक्रमजिला में भागतिल किया गया था। इन्हों के द्वारा विरचित रक्त (धोर) कृष्ण यमारि (नामक) धंच में स्पष्ट (उल्लेख मिलता) है कि में भानायें (-आवार्य श्रीधर) जानकीर्ति के उत्तराधिकारी थे। तिव्यती लोगों का यत है कि (ये) प्रावार्य कृष्णवारी के लिख्य (वें)। (बावार्य कृष्णवारी कें) मनुष्पलीक में साने का

व-वाणवन ?

समय तो निर्धारित नहीं हुआ, परन्तु पीछे (ये उनके) दर्शन पाने वाले शिष्य थें। ब्राह्मण श्रीधर जब एकाण (चित्त) से साधना में तत्पर थें, प्रातःकाल पुष्प खादि पूजा (का) विमर्जन करने बाहर निकले, तो एक ते जस्वी योगी हार पर थे। उन्हें कृष्णचारी जात-कर (इन्होंने उनके) वरणों में प्रणाम किया (भीर उनसे) निवेदन किया: 'मेरे इस विद्यामंत्र की सिद्धि होने की कृपा करें।" वहीं (कृष्णचारी उन्हें) सरस्वती के मत जपने (कीं) एक विधि प्रदान कर यन्तर्धान हो गये। तत्स्रण मण्डल के पित्र्यमोत्तर में विराज-भान सरस्वती के दर्शन मिले। उनके अधिर में हीं (उन्हें) सिद्धि मिली।

तदनलर भवन द का धाममन हुआ। वे भी सामान्यत: सब धर्मों के पश्चित थे। विजियकर विज्ञान (बाद) के सिद्धान्त में दक्ष (थे) और जगभग १० तंतों का जान रखते थे। स्वप्न में बक्रसंबर ने आगोवाँद दिया। तारा ने दर्शन दिये। गुटिका-लिढि की साधना करने पर सिद्धि घंत में मिली। रसायन आदि धनेकों की साधना करने पर सिद्धि मिली और विपुत स्वाय-गरायें का सम्पादन किया।

नदुपरान्त भव्यकीति का धागमन हुआ। यें भी मंत (यान सम्बन्धी) ग्रंच-सागर में पारंगत थें। कहा जाता है कि (इनकी) धमिशः (ः परिचल सादि की बात जानने) में सवाधगति थीं।

इसके उपरान्त लीलावक का प्रादुर्भाव हुआ। (इन्हें) यमारि की सिद्धि प्राप्त हुई। (इस) समझते हैं कि तिब्बर्ता में धनुदित भयकर बेतालाघ्ट की साधना की रचना भी इन्होंने की हैं। उस समय, जब तुरुक्तों के पाकमण होने का समाचार घाया, तो (इन्होंने) यमारि-मण्डल का प्रंकन कर (तुरुक्त) सेना को तक्ष्य कर गड़ दिया। फलतः मैनिकों के मगद पहुँचते ही सभी चिरकाल तक गुँगे, स्तब्ध घाँदि हो गये घोर लीट गये।

तत्पस्त्वात् दुर्जयचन्द्र का व्यागमन हुन्ना। (इनके) बृत्तान्त की जानकारी प्रस्थात मिलती हैं।

तदनन्तर कृष्णसमयवञ्च (का धानमन हुसा, जिनकी) क्यों ऊपर कर कुके हैं। इनके अनन्तर तथानत रक्षित का धादुभान हुआ। में यमारि भीर सम्भर के विद्वान में और (इन दोनों विषयों पर) अधिकार-प्राप्त थे। (इनके) ज्ञान की विजेषताएं थी— भीतर की एक-एक नाड़ी पर ध्यान केन्द्रित करते ही विभिन्न देशों की और पज् (-यद्वी) धादि की बोली समल केते, बिना सीखे जास्वों का भी ज्ञान (उन्हों) धनायास होता था।

त्रवृपरान्त बोधिमद्र कर स्राविभाव हुआ, (जो) बाह्य (धार) धाध्यात्मिक सभी गृह्यस्त्र के भ्रम्भों के भकाण्य विद्वान से । (वे ) उपासक से । इन्हें मंजुनी के साक्षात् दर्शन मिले । कहा जाता है कि नामसंगीति की साधना करने घर प्रत्येक नाम पर एक-एक समाधि उत्पन्न हुई । उन दिनों बोधिभद्र नाम के धनेक (धाचार्य) हुए; किन्तु इनकी प्रसिद्धि पहले तिब्बत में कम हुई भ्रतीत होती है ।

इसके परवात कमलरिक्त का आगमन हुआ। ये घरवार्थ भिक्ष (थे)। (ये) सभी मूलों (थोर) मंत्र (-यान) के पण्डित थे। त्रिशेषकर प्रजापारिमता, गुडा समाज धौर यमारि के विद्वान् थे। (इन्होंने) मगध के दक्षिण (भाग) में किसी धंगगिरि नामक पहाड़ी पर मगरि की खाधना की। इस बीच अनेक अकार की बाधाओं के उपस्थित होने पर भी जून्यता की भावना करने पर दूर हो गई। तलक्वात, बमारि ने दर्शन दियें और पूछा: "क्या जाहते हो ?" (उन्होंने प्रार्थना की:) "(मुझे) साप ही (जैसे) बना दें।" (यह) कहने पर (यमारि उनके) हृदय में प्रविष्ट होते का धामास हुआ। तब से सब कामकाज चिन्तन करने मात्र से सम्पन्त हो जाता था। महासिद्धियों की सिद्धि प्राप्ति के भी बोग्न (पात) हो गये ; स्वयं बमारि कार्य बखझर के हर रात की दर्वन मिलते और (उनसे) धर्म अवग करते थे, (ऐसा) कहा जाता है। एक बार (इन्होंने) विकर्माशला के बमेशान में गणचक का अनुष्ठान करने की इच्छा की और (अपने) सनेक मत (यानी) जिच्यो (को) भी (साव) से गर्य । कुछ योगिनी समय-द्रव्य (=पूजा का सामान) लिये था रही थीं। वहां पहिचन कर्ण देश के तुरुका राजा के मंत्री ने मार्ग में भेंट हो गई, जो १०० तुक्कों के साथ मगध पर नृत्पाट करने के लिए बा रहा था। उन्होंने (उनके) समय-द्रव्य धीन लिये । यात्रार्य सर्पारपद् को थाधात पहुँचाने का प्रयास किया, तो प्राचार्य कुछ हो उठ प्रीर मंत-जल से पूर्ण घट (को), पटक कर जल दियें। तत्कात भीषण मीधी प्राई। प्रोधी के बीच से ज्याम (वर्ष की) कुछ मनुष्य ततवार धारण किये था घमके और तुरुकों पर बार करने नर्ग। मंत्री स्थम उसी (स्थन) पर क्षिर का बनन कर मर गया। प्रत्य (तुरुष्कों) को भी विनिन्न संजासक रोगों का विकार बनना पड़ा छार (झपने) देश केवल एक व्यक्ति पहुँचा। इससे सभी तीचिक और तुसक अस्त्रन्त भवनीत हुए। बीर भी (इन्होंने) अस्त्रदिक अभिचार कर्म (का प्रयोग) किया। अभिनार नहीं करते तो ज्योतिमंग जरीर को प्राप्त होते । कहा बाता है कि ऐसे महा-योगी पर भी अभिचार से थोड़ा प्रावरण पड़ा । वे प्राचार्य, दीवंकर श्रीज्ञान, ब्युड-मो योगी आदि के भी कुराल गृह थे। कहा जाता है कि (ये प्राने) श्रीवन के उत्तरार्ध (काल) में नाजन्दा के निकट किसी घरण्य के पास एकांध (चित्त) से सावना करते भीर मुक्ताः सम्पल-कम की भावना करते ये । इस प्रकार कहा जाता है कि उन वाग्ह आचार्यों में से आरम्म के दो को छोड़, खीरों ने कमना बारह-बारह वर्ष मठाधिकारी (का पद ग्रहण) किया । कमलरियत के बाद छः द्वार-पण्डितों का माविमीव हुमा । इसके बाद विविध मंत्र (-यानी) धावायों का प्रचर (संख्या में) धाविभाव हुआ। दीर्पकरज्ञान सादि सामान्य (बुद्ध) शामन का संरक्षण करनेवाले उत्तराधिकारी भी सविच्छित्र रूप से हुए । छः डार-विव्हितों के उपयान्त कुछ वर्षी (तंक) मठाधिकारी मही रहे । तदुपयान्त बीप कर अंजान का आगमन हुआ। इसके बाद सात वर्षों (तक कोई) मठाधिकारी नहीं रहा । इसके पत्रवात् महावक्षाधीनक में कुछ (समय के निये) मठाधीस (बा पद घहण) किया । तदनन्तर किसी कमलकुलिश नामक व्यक्त ने मठाधीश (का काम) सम्बाता। तदुषरान्त नरेन्द्र जीजान ने मध्यक्षीण (का कार्यभार) सम्भाना । इसके अनन्तर वानरिवत ने यह कार्य किया । तदनन्तर बभयाकर ने दीवंकाल तक (मठावीश का पद) सम्भाना । इसके उपरान्त शुभाकर गृप्त में किया। इसके बाद नातक श्री में किया। तदुपरान्त धर्माकर णान्ति ने किया। तत्राच्चात् कश्मीरी महाधण्डित जान्यश्री (११२७—१२२५ ई०) ने किया। तत्वस्थात् विकर्माणना का लीप हुँचा। विकर्मशिना के मठाधीय के उत्तराधि-कारियों के समय की ३ व्यों कथा (समाप्त)।

# (३९) पूर्वी कोकि देश में (बुड) शासन का विकास।

पूर्वी भारत तीन भागों (में विभाजित हैं)। अंगल ग्रीर ग्रीडिविंग अपरालक के ग्ररजनेत हैं, इसिविंग (में) पूर्वी ग्रयरालक कहलातें हैं। उत्तर-पूर्व देश—कामरूप, जिपूर (ग्रीर) हसम (श्रसम ?) को गिरिवर्त कहते हैं। उनमें से पूर्व दिशा की ग्रीर जाने वाले

उत्तरी गहाड़ को निकटवर्शी नंगट देशी, ममुद्र को निकटवर्ती देश पुखं, बलकु धादि रखक देश, इंसवती, मर्की खादि मुझ्लक देश, इसकी घलावा चन्य, कम्बीब इत्यादि उन सभी (देशों) का सामान्य नाम कोकि कहनाता है।

इस प्रकार कोकि के उन देशों में राजा प्रगोक के समय के लगभग (भिक्षु-) भव के मठ (स्थापित) हुए। पीछे (मठों की संख्या में) ब्राधिकाधिक बृद्धि होने लगी धोर बहुत सधिक (मठ) विश्वमान थे । वसुबन्धु के सागमन के पहले केवल शावक थे । बमुबन्तु में कुछ शिष्यों ने नहायान का विकास किया, जिससे (इसकी) परम्परा कुछ धरिनिन्छत कर्व से चलती रहीं। राजा धर्मपाल के समय तक मध्यदेश में (महायान के) शिकार्थों प्रबुर (संब्वा में) वे । विशेषतया बार सेनों के समय मगध में एकवित (भिश्न-) संघ का लगभग घाषा (भाग) कोकि देश से घाया था। इस कारण महायान का सु-विकास होते के फलस्वेच्य तिब्बत को भांति (बारत में भी) महायान (बीर) हीनवान का भेद (-भाव) निट गया। अस्याकर के आगसन को समय से मंत्रयान का भी अधिकाधिक विकास होने लगा। जब मगध का तुरुकों द्वारा विनाश किया गया, तब मध्यदेश के अधिकांग निहान् उस देश में बाबे, फलत: (ब्द) जासन और बधिक फलने-फूलने लगा । उस अनय लोभजात नामक राजा विद्यमान था । उत्तने भी धनेक देवालय बनवावें (धौर) २०० के लगभग धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की। तत्सकात् राजा सिंह अटि प्रादुर्भेत हुआ। उसने भी पिछले (राजा) की प्रतेका सद्धर्म का कहीं प्रधिक प्रचार किया, फलत: उन सभी देशों में (बढ़) सासन का अत्यधिक विकास हुआ। कहा जाता है कि जब कमी-कमी (भिल्-) संघ की समा होती हैं, तो बाज भी बाल-बास हजार मिल एकत हुआ करते हैं। उपासक मी अत्योधिक होते थे। बाद के पण्डित वनरता सादि समी उस देत से आये हुए थे, (जिन्होंने) तिब्बत की याता की थी। कालान्तर में बाल सुन्दर नामक राजा हुआ। उन सभी देशों में विनय, प्रत्रि (-धर्म) ग्रीट महायान सिद्धान्ती का विपुल प्रचार हुया था, से किन काल-चक, केंड-व-स्कीर-मुसून धादि कुछ को छोड़ मुखामंत का ग्रंच विति दुर्लभ हो गया। तब उस देण के लगभग २०० पण्डितों (को) द्रमिल और दक्षिण खर्मेन्द्र देशों में महासिद्ध लान्तिगुप्त बादि के पास मेजा गया, और युद्धमंत-धर्म का प्रावरण कराकर (यंत्रयान) का पुनस्यापन किया गया। उसका पुत सन्यति पुचम् में हैं। बतीतकाह्न ने स्थम, बालबाहन ने मुकाङ (बार) सुन्दरह्वि ने नंगट का संरक्षण किया। पूर्वादेशा (बुद्ध) जासन का बलेगान (काल) में प्रधिक विकास हो रहा है। पूर्वी कोकि देश में (बुद्ध) गासन के विकास के समय की ३६वीं कथा (समाप्त)।

### (४०) उपद्वीपों में (बुद्ध) शासन का उद्भव तथा दक्षिण-प्रदेश आदि में (इसका) पुनरुत्थान।

इसके प्रतिरिक्त सिहलडोप, जावाडीप, तामडीप, सुवर्णडीप, धानश्रीडीप और पश्चिम नामक डोप उप-डीपों में प्राचीन (काल) से ही (बुढ) वासन का विकास होता

१-नस-मिन्न इनावाहीत ।

र-पङ्ग्-मिल = वास्त्रीप।

३—प्रे र-ग्लिङ् = सुषणंडीप ।

या रहा है और याज तक (इसका) सुविकास ही रहा है। सिहलडोप में महायानी भी पर्याप्त हैं। आज भी जीपादकीस्तव के खबतर पर १२,००० के लगमग भिन्न एकत होते हैं, तो बाबिकतर आवक होते हैं। बालको बीर गयित में भी कुछ महाबानी विद्यमान हैं। जन्य द्वीप श्रावकों के ही विनेश (-क्षेत्र) हैं। डॉमल में पहले (बुड) लासन की स्थिति ब्रन्हों न वी । (पांडी) बांचार्य पद्मसभाव ने इते पहले-पहल स्थापित किया । दापकर मद्र भी (दिमिल) गर्व । तब से जेकर लगभग १०० वर्षों तक मगव, उदाल, करनीर इत्यादि के यनेकानेक बळवरों ने आकर मंत्रवान का विशेष रूप से विकास किया । पहले राजा धमपाल के समय में गुप्त रखों गर्न तंत्र (ग्रंब, जो) भारत में ल्प्त हो गर्व थें, बीर उद्यान से लाये गर्ने धनेक तंत्र (बांब) विद्यमान है (जो) भारत में ग्रप्ताप्य है। ग्रीर प्रांत भी गृहमत्र के चारों तंतिषटकों का प्रचार पहले की मांति हैं। कुछ किनय, अभि (-अमें और) पारीमता के बंध भी विद्यमान हैं। विकास मारत में मगध पर तु रुव्कों का बाकमण होने के बाद से विद्यानगर, कोंकन, मल्यर, कलिंग इस्वादि में बनेक छोटी-मोटी वार्षिक संस्थाओं की स्थापना हुई। संत्यासियों की संख्या अधिक न थी, परन्तु व्याख्यान (और) साधना अविच्छित्र रूप से चलती रही । मानवसूर्य (के नाम) से प्रसिद्ध पण्डित भी त्रिलिंग के अन्तर्गत कलिंग में प्राइमीत हुए। इसी प्रकार दक्षिण-पश्चिम राज्यों में राजा कर्ण ने (बुढ़) शासन की स्थापना की । बनन्तर जब मनव (को) तुक्कों ने नष्ट किया, ज्ञानाकरगुप्त आदि ने (बाँद धर्म का) विकास किया। यह, मेबर, नितवर, पितृत, आव, भीराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में अनेक धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की गई, और आज भी जनेक (मिल्) संघ विवासन हैं। विशेषतवा, कालान्तर में, सिद्धेश्वर भाग्तिगुप्त के अविष्ठान-प्रताप से जरीन्द्र और विन्ध्याचल के अन्तर्गत (प्रदेशों में बुद्ध) शासन का नवीन विकास हवा। राजा रामचन्द्र के सभव में (भिज्ञ) संबी का वर्ष द सल्कार होता या । उसके पुत्र पालभद्र ने अनेक देवालयों, औरत्निगिर, जितन, ओजन, उवाँसी इत्यादि अने क (धार्मिक) केन्द्रों का निर्माण किया (और) धार्मिक संस्थाओं की भी चोतरफ स्वापना की। कहा जाता है कि उस देन में नये भिन्नु ही लगभग २,००० हैं। सूत्र (और) मंत्र दीनों के व्याख्यान (और) साधना का विशेषक्षेण प्रचार और प्रनार है। उपद्वीपों में (बुद्ध) घासन का उदमन और दक्षिण प्रदेश बादि में (इसके) पुनरत्यान के समय की ४०वीं कवा (समाप्त)।

# (४१) पुष्पावली में वर्णित दक्षिण दिशा में (बौड) धर्म के विकास का इतिहास

करमीर, दक्षिण प्रदेश, कीकि इत्यादि के ऐतिहासिक लेखों का संग्रह देखने की नहीं मिला। बाह्यण मनोमिति-इत दक्षिण प्रदेश में (बुड) शासन तथा जमत के (सेवा) कार्य सम्पन्न करने वाले राजा आदि की पुष्पावली नामक संविष्य कथा में ऐसा कहा गया है :—दित्रण काञ्ची देश में शुक्तराज और चन्द्रशोभ नामक दो राजा हुए। (इन्होंने अपने-अपने बासन) काल में समूद्री हीप के नकड़ आदि पश्चिकांश पक्षी (गण को अपने) अवीन कर लिया। वे पत्नी जीपिस, मिल और समूद्री जन्तुविशेष (लाकर राजा को) भेंट करते वे। इन उपकरणों से २,००० (भिक्षु-) संघ की उपासना को जाती थी। जन्त में पिक्षयों के (हित) जबें (एक) मन्दिर बनवाया गया। (इसमें) आज भी समूद्री टापू का एक-एक पथी नित्य रहा करता है, इसलिये इस मन्दिर को पंचीतीयें कहते हैं। फिर राजा महेंग', कोमकर (और) मनोरय के समय में नित्य प्रतिदिन एक-एक छव

१—तिब्बती में द्वड-कोद लिखा है जो गलत मालूम होता है भौर विसका हिन्दी प्रति शब्द वसकर ? होता है।

एवं अपार पुजीवकरणों से एक सहस्र स्तूपों की अर्चना की जाती थी। फिर राजा भीग-सवाल , उसके पुत्र चन्द्रसेन और उसके पुत्र क्षेत्रकर्रीसह (ने अपने-अपने) समय में रसायन की साधना की, जीर जी कोई मिलारी आता, (वे उसे) एक-एक सुबर्ध दीनार देते थे। मिक्ष और उपासक, को कोई भी आता तो ५०० पणी के मूलाका उपकरण समयेण करते में । में किस देश में हुए, (इसका) स्पाट (उल्लेख) नहीं हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि में प्राय: कोंकन देश में हुए। दो मकर सिंह के तीन पूत्र में । ज्येष्ठ (पुन का नाम) व्याध्यराज (था)। (एसकी) आंखें व्याध्य के सदश (बीं) और (देह में ) मांस की रेखाएं थीं । (इसने ) तल कोंकन पर अधिकार जमाया और २,००० देवालय बनवाये । मंझन्डे पुत्र का नाम वृष्ये था । इसने उत्तर कॉकन और तुलुराति पर शासन किया और ५,००० भिलुजों की निल्यप्रति (दिन) जाराचना की । कनिष्ठ (पूत्र) बुद्धशुन्त (को) देश-निच्कासित किया गया, (और) जन्त में (इसे) द्रविष्ठि का शासक (नियुक्त किया गया) । (बह) जनसर १०,००० बाह्मणों और १०,००० बौद्धों की सामिकोत्सव में बागजित करता या । विल्लाचन में, फिर वम्मूल कुमार नामक राजा हुआ । (इसने) बसुचारा विद्यासंत्र को सिद्धि प्राप्त की. फलत: (बह) अक्षप अन्न और वस्त्र (का स्वामी) बना ; वीक्षण दिया के सभी प्रदेशों की तीन बार ऋण मुक्त कर दिया। सब वरिद्रों को एक-एक वस्त्र दिया । वहा जाता है कि भिनारी जादि =0,000 देखीं की बीस दयाँ तक भोजन-बस्व दान दिवे । मन्बर में राजा सागर, विक्रम', उन्जयन' और खेन्ठ नामक बार (राव) वंशों के समय, (प्रत्येक ने) ५०० धार्मिक संस्थाओं की स्वायना की और उसके अनुकुल एक-एक देवालय भी बनवाबा। कवाँट और विद्यानगर में महेन्द्र नामक राजा हुना । उसके पुसर्वेवराजा (बीर) पूनः उसके पुत्र विश्व - (इन) तीन (राजाओ नैं) देश के सभी शांतियों और बाह्मणों (को) केंवल विरत्न की पूजा करने का आदेश दिया। (प्रत्येक ने) तीस-तीस वर्ष राज किया। उसके (=विश्व के ?) तीन पुत्र (वे)। इयोध्ठ (पूत्र) शिश् ने तीन वर्ष राज किया। मंझले (पूत्र) प्रताप ने एक माध राज किया । उन दोनों ने पनास-पनास देवालय बनवाये । प्रताप ने प्रतिका की भी: "(वदि में) बुढ़ के बितिरिस्त (किसी) बन्य शास्ता की पूजा करें, तो बात्य-हत्या कर लगा।" एक बार (उसने) विविक्तिन की पूजा की तो तह बुलि से (घरे) गहरें में कुद पड़ा। विनिष्ठ (पुत्र) नागराज अगवान् (को) १०,००० परिकरों के साथ देशनिष्कासित कर दिया गया। (वह) जलकोत से पूर्वी पूर्व के पास शतुओं का दमन करने चल पड़ा। बहां (उसे) राज्य भिला, और (उसने) बृद्ध की पूजाकर, (बृद्ध) शासन के प्रति (बजना) परन कर्तन्व निवाया। राजा मालिबाह्न का उस्ते व अपर कर चूके हैं। बालिसन

१--को इन्-स्योद-स्कन्सह=भोगसुबाछ ।

२—ग्बद्धन्दग-प=बृध

३—डविड ?

४-म्बोन-नृ-ग्बो इ-द्रुग ⇒पण्मृल कुमार।

५—नोर-म्नेन-म = बनुधारा। त० ६०।

६—नं म-ग्नोन=विकन ।

७--- मंल-म्छोन = उन्नयन ।

द—्न-छोगस् = विश्व ।

६-व्यत्-प = शिस्।

१०-रब-ग्रुङ=प्रताप ।

नामक एक बाह्मण था, जिसका जन्म कर्लिंग में हुआ। उसने दो समुद्र पर्यन्त स्वर्की (को) स्तुपीं से भर दिया । देशिय देश का जाकार-प्रकार विकोण है, (बीर) लक्ष्वाई में वह अधिक है। (इसका) शिक्षर दक्षिण दिवा की और सम्मृत है (और) बुनियादी-सतह मध्यदेश ने जुड़ी हुई है। (इनकें) उचनतम शिनार पर रामेश्वर बनोहेबत हैं। इस देश ने पूर्व दिला आदि तक के सागर को महोदिध कहते हैं (और) पश्चिम तक के सागर को रत्निगरि । समुद्र को तल में नीमा विभाजन नहीं है, परन्न डीप की आकृति विकोण होने के कारण इस देश के दक्षिण की ओर सीचा इर तक समद्र का रंग अमिश्चित रूप से दिष्टियोजर होता है और (समुद्री) लहरों के तरीमत (होते समय) बीमा (रेसा) स्यप्ट दिलाई गड़ती है । इस कारण महोदिध और रलाकर सागर तक के प्रत्येक नगर में एक-एक स्तूप का निर्माण किया गया। यह वह (स्वंत्र) है (जिसके बारे में) भेजूधी मुख्तंत में : "स्वल दो समुद्र पर्यस्त को छूता है" कह व्याकरण किया गया है । इसके अतिरिक्त नागकेत नागक बाह्मण ने १,००,००० वृद्ध प्रतिमानों का निर्माण किया और प्रत्येक (मृति) की दस-दस भिन्न-भिन्न पूजा (उपकरणों) से बाराधना की । फिर वर्षमाल मामक बाद्मण हुआ। उसने (बुद्ध) बचन की १०,००० पुस्तकों की रचना की और प्रत्येक (पुस्तक) की पत्द्रह-मन्द्रह पूजा सामग्रियों से अर्चना की । (वह) उस पुस्तकों की देख-रेख करने बालं, अवण-पाठन करने बालं ४,००० भिज्ञा तथा उपासकों को निता भोजन दान करता वा । फिर गमारि नामक एक महायानी जानार्य का धारुभीव हुआ , वो अविस्मृति-धारणी प्राप्त (एवं) समस्त परिवत्तवान रखने वार्ल में । उनके उपदेश देने पर १,००० विषय धर्मकान्ति प्रतिलब्ध हुए । कुमारानस्य नामक एक मीमिन-उपातक हुआ । (उसके ) ५,००० उपासकों को धर्मीपदेश देने पर उन सभी ने धनापारिमता का ज्ञान प्राप्त किया। मति कुनार' नामक एक नहस्य उपासक हुआ। उसके धर्मीपदेश करने पर देश के कुल १००,००० बालक-बालिकाएं बहायान में ज्यानस्य हुई। फिर भद्रानस्य नामक भिक्ष सत्य-वनन हो बोलकर समस्त नागरिकों के रोग तथा (उन्हें कब्ट देनेबाले) भूत-प्रेतीं का धमन करत थे। (में) जलान विशुद्ध वीस भिक्तओं के साथ रहते में। कहा जाता है कि सन्य निश्नमी द्वारा तंग किये जाने पर वे उसी काया से उड़कर धनिनन्द से वे की बले गर्य । दानमद्र पीर लंकादेव नामक उपासक हुए । (इन दीनों ने) तथागत के १०,००० वित्रों, पायाग, काण्ड, मृतिका तथा बहुन्स्य (पदार्थी) से भी बस-दस हजार (मृतियों) का निर्माण किया। अतनी (ही शंहना में) स्तुपों का भी निर्माण किया। प्रत्येक (स्तूप) की दन-दम पताकाएं भेट की। किर बहुमून नामक उपासक ने चारों दिशाओं के सभी भिलारियों को पन्त्रत् वर्षों तक अनाय, भोजन-वस्त्र, गुवर्ण, अस्त्र, गौ इत्यादि दान विरु । जन्ततः दान, वासी, पुत्र, पत्नी तथा घर-द्वार तक दान देकर वह, किसी वन में (ब्यान-) भावना करने पर अनुत्वाद वर्भवान्ति को प्राप्त हुआ--विष्यों को वर्मी-पदेश करे. (वह) उसी काया ने मुलावती की बला गया-ऐशा कहा जाता है । फिर भन्ते मध्यमति नामक उपानक हवा । इसने चित्र-भिन्न तीर्यकरों के समीप उनके समान

१-रत्नाकर ?

२-म्बोन-नु-दगह्-व-कृमारानत्त ।

३—क्लो-बोल्-ग्शोत-त् = मतिकुपार ।

४-वृश ह-पोहि-कुन-द्गह-महा नन्द

५-म् ङोन-व्यक्ति-वि छ= अभिनन्द । क्षेत्र ।

६—द्दे-व-चन=मुखावती। अनिताम वृद्ध का क्षेत्र।

७-दव-महि-स्ती-गोस् = मध्यमति ।

स्य धारण कर, आरम्भ में उनके शास्त्रों का व्याव्यान किया। (और फिर) उनके हीन अनारमा और महाकरणायकम का नोरा-नोरी प्रतिपादन करने लगा। अन्ततः (उन्हें) बिना मालूम हुए ही निद्धान्त बदल जाने पर (तीर्यकरों को) बौड (यमें) में दीक्षित किया गया। (वह) एक ही समय में जनेक रूप प्रकट करते थे। इस रीति से (उन्होंने) लगभग १०,००० तीर्यकरों (को) बुद्धशासन में दीक्षित किया। अतः (एँसा) समझा जाता है कि इन आचार्यों का प्रादुर्भान नागाजुन के पहले हुआ था। प्रतीत होता है कि और आचार्यों का उद्भव भी महायान के विकास (के समय ) से (लेकर) श्रीमद् धर्मकीर्ति (के समय) तक अवश्य हुआ होगा; किन्तु पूर्वोक्त (आचार्यों) के समकालोन होने का स्थप्ट (उल्लेस) नहीं है। दक्षिण दिशा में (बौड) धर्म के विकास की पूष्णावळी से उद्भव की गई ४१वीं कवा (समाप्त)।

### (४२) चार निकायों के अर्थ पर संक्षिप्त विवेचन।

उपर्युक्त सभी संघ-मठ कार निकायों तथा जघ्दादश निकायों से ही विस्कृदित हुए हैं।
अतः इनके व्यवस्थापन की चर्चा संसेप में की जाय तो (इस प्रकार है): अघ्दादश
निकायों के अपने-अपने दर्शनों (और) आचारों में असमानता नहीं होने पर भी (उनके)
विभाजन में अने कथा भतभेद उपस्थित हुए। स्थित निकाय का मत है कि पहले पहले
(बौद्धवर्म) स्थितिर' (बाद) और महासाधिक' में विभक्त हुआ। महासाधिक भी आठ
(उप-शासाओं) में विभक्त हुआ—मूल नहासाधिक, एक व्यावहारिक', लोकोत्तरवादी,'
बाहुश्रुत्तिक', प्रकृष्टिनवादी', चत्य (बादा)', पूर्वश्रं लीव' और अपरश्रं लीव।' स्थितर
(बाद) भी दर्स (उप-शासाओं) में विभक्त हुआ—मूलस्विद (बादी), सर्वोस्तिवादी,'
बात्सीपुत्रीय,'' धर्मोत्तरीय,'' भद्रवाणिक,'' साम्मितीय,'' महीशासक,''
धर्मेगुस्तिक'' मुवर्वक'' और उत्तरीय''।

```
१---गृनस्-बर्तन-स्दे-य=स्यविरनिकाय ।
 २-द्गे-ह दुन-फल-छेन-ग = महासांधिक ।
 ३--- य-स्वाद-ग्चिग-य = एक व्यानहारिक।
 ४--ह जिग-तेन-ह ्म्-पर-स्म-ब=जोकोत्तरबाद ।
 ५-म इ-बोन्-य=बाहुधृतिक।
 ६—तंग-पर-सभ-व = प्रज्ञितवाद ।
 ७—मृद्योद-तॅम-म=चैत्य (बाद) ।
 द-शर-भिय-रि-बो-य = पूर्वशै लीय ।
६-नव-विध-रि-वो-प = अपरशे लीव ।
१०-वमस्नद-योद-पर-सम्ब=सर्वास्तिवाद।
११--ग्भन्-महि-बु-म = वात्सीपुतीय ।
१२—छोस्-म्छोन-य=अमीत्तरीय ।
१३-व्जानसम्य = भवया लिक।
१४-म इ-व्कूर-व = साम्मितीय ।
१५-म इ-स्तीन-प = महीशासक ।
१६ - होम्-स्वस्या = धर्मग्पिकः ।
१७--खर-वजह-ह बेबस् = सुवयक ।
```

फिर महासांचिक का शत है कि बौद्धधमं प्रथमतः तोन (शाकाणों) में विभक्त हुमा—स्थितर, महासांचिक बाद थीर वैभाज्यवाद'। स्वविद (वाद) भी दो (धानाणों) में विभक्त हुमा—सर्वास्तवाद और दारसंपुत्रीय। (सर्वे) मिल्तवादी भी (दो) हैं—मूल सर्वोस्तवादी और सूत्रवादी (सौत्रान्तिक)। वारसोपुत्रीय का भी (दः शाकाणों में) विभाजन हुमा—सास्त्रित्रोय, धर्मात्तरीय, अद्रयाणिक धौर धाण्णागारिक । महासांचिक भी घाठ (धालाणों) में विभाजित हुमा—मृत्रयहानांचिक, पूर्वरान्तिय, धर्पर्श्वनीय, राजितरिक , हँमवत , चैत्रय (वादी), सिद्धाधिक भी भीर गोकुणिक । विभज्यवादी का यत है कि (वह) बार (बालाणों) में विभक्त हुधा—महीरासक, काश्यप्तय , वर्मगुणिक (धौर) ताज्यपाटीय ।

साम्मितीय का मत है कि महासांधिक की द्यः (शाकाएं) हैं — मृत्तमहासीयकः, एव-व्यावहारिकः, योकुलिकः, बहुश्रतीयः, प्रज्ञानिवादी और चैरयकः। (सर्वे) अस्तिवादी की सात (शाकाएं) हैं — मृत्तसर्वास्तिवादीः, वैभाग्यवादीः महोशानकः, धर्मपृष्तिकः, ताधशादीयः, कास्यपीय और संक्रान्तिकः। वास्तीपृतीय (की चार शाकाएं) हैं — मृत्ववासीपृत्रीय निकायः, धर्मोत्तरीयः, सहयानिक और वास्मित्तायः। हैं मवत का विभाजन नहीं हैं। इसलिये कहा दाता है कि प्रवमतः (इन वार) मृत्त (निकायों से अन्य निकायों का) पृत्रकरण हुया — महासांधिकः, (सर्वे) प्रास्तवादोः, बारसीपृत्रीय (और) हैं गवतः।

सर्वास्तिवादी का मत बाचार्य विकीतदेव (७७१ ई०) रिवत समय भेदोसरचन-चक्षा को प्रनुसार है। (इस में) कहा समा है: "पूर्व (वीतीव), अपर (वीतीव), हैमबत, सीकोत्तरवादी, प्रज्ञान्तवादी—(वें) पांच उप-शालाएं महानाविक की है। मृतसर्व-(ब्रस्तिवादी), काश्यपीय, महायानक, पर्मगुष्तिक, ब्राह्न-श्रृतिक, तासवाटीय (ब्रीर) विभाज्य

```
१--नंग-पर-पागे सते सम्बन्ध-वं भाज्यवाद ।
```

२--ग्वि-चमस्-वद-गीयस्य=म्लबोस्तिवाद ।

३-म्दोस्दे -प-सूत्रवादो = सौवान्तिक ।

४-ओड-क्वे र-दुन-य=वाण्यागारिक ।

६--गडस्-रि-प=हैमवत ।

७—दोन-पूब-म=सिदाधिकः।

८—व-वर-ग्नत्-ग=गोङ्गिकः ।

१--होद्-सृडन्-य=कास्यपीय।

१०--गोस्-द्मर-व=ताम्रवाटीय ।

११—ह्फो-व-म=संकान्तिम ।

१२- म्द्रे-व-व-वत-क्लोव-पहिन्ह् बोर-लो = समय भे दोपरचन-चक्र । स० १२७ ।

वादी—(में) सर्वास्तिवादों के निकास हैं। बेतवनीय, ' समसमिरि' (और ) महा-विहारवासों—(में) स्थावर (बादों) हैं। कीस्कुल्लक, ' स्वन्तक ' (भीर) बात्सी-पुत्रीय—(में) साम्मितीय (की शासाए हैं)। देश, सर्थ (भीर) आवायों के भेद से (बाद्धवर्स) भिन्न-निन्न प्रष्टादश (निकासों में विमनत) हुआ।" ऐसा कहा गमा हैं। (यह) मत बार मूलनिकामों दें सच्टादश (निकासों) में बट बाने के (अनुसार) हैं। सनिक तंत्र (धंवों) में मूल निकास बार कहें गये हैं। बार को गणना भी वाल्सीपुत्रीय निकासों के मतानुसार ने कर इसके भनुसार को गई है, सत: इसी मत (को) मानना बाहिए। (यह मत) आवार्य बसुबन्म के बचनों से संगृहीत किसे जाने के कारण अधिक आमाणिक भी हैं। मिल्नुवर्गामपुख्य में मूल बार (निकास) इसके समान हैं। महानाधिक का छ: तथा साम्मितीय का पांच (धाखाओं) का होना बार्यि थोड़ा बहुत भिन्न उल्लेख किया गया है। पर (हमें) पिछते मत (का) हो ग्रहण करता वाहिए। उपर्युक्त मिन्न-भिन्न गणनों में बो भनेकथा नामों का (उल्लेख) हुआ है, बान गड़ता है, (के) अधिकतर पर्याववाची है, और कियाग गणना हो को भिन्नता भी।

काइबरीय, (इसका) उद्भव उत्तर (कालीन) अर्हत् कास्यप की कतिपय विषय-भरम्परा के प्यक्तरण से हुआ था। इस निकाय की सुवर्षक भी कहा जाता है। इसी प्रकार महीबासक, वर्मनृष्टिक और ताझ्याटीय—(ये) इन नामधारी स्वविसें के अनुवायी हैं। संकान्तिकवादी, उत्तराय स्रोर तासवाधीय एक निकास के हैं। चैत्यिक सौर पूर्वसनीय भी एक निकास के हैं। ये परिवायक महादेव नाम के शिष्य हैं। इससे सिद्धार्थिक और राजनिरीय पृथक् हुए। यतः यन्तिम यत के मनुसार इन दोनों की गणना सप्टादश (निकायों) में नहीं होता । लोकोत्तर (बादी) ग्रीर कुक्कुरिक एक (ही) है । एक-ज्याबहारिक को शामान्य महासाधिक का नाम मेरे बताया जाता है । कुनकुलिक (को) गोकुनिक में परिवर्तित किया गया। वात्सीपुत्रीय, बर्मोत्तरीय, भद्रवाणिक (ब्रीर) बाण्यामारिक (को) भी सामान्यतः एकार्च माना जाता है। ऐसा होने पर भी बार्यदेश (=भारत) बीर (उक्त) उपहोर्यों के सभी (भिया) संबों में प्रत्येक बार निकाय के धनुसासक प्रतिधित रूप वे विद्यमान है। प्रष्टादश निकामों के अपने-अपने सिद्धान्त बौर पुस्तक साज भी जिवसान है, धरन्तु उनके मतावलस्वी पूबक-पूबक (बौर) बामिसित हम से अधिक नहीं है । प्रतीत होता है कि सात पाल राजाओं के समय में लगभग सात निकाबों की परम्परा वी। धव भी सन्धप-प्रावकों के उतने (ही निकाब) होने की प्रताति होती है। क्वींकि नामान्यतः बार निकायों के समिश्रितक्ष्य से विद्यमान होने के साथ-साथ साम्मितीय की दो (शासाएं)—बात्सीयुकीय और कौक्कुल्लक, महासाधिक

१—-पंत-व्योद-सल-नृतम् = जेतवनीय ।
२—जिनस-येद-रि = प्रमथिनिर ।
३—-गन्नग-लड-छेन=-महाविहारवासी ।
४—-स-स्योगस-रि = कोस्कुल्लका ।
५—-पुड-व-य=-प्रवन्तक ।
६—-द्गे-स्लोड-सी-दि-व = मिक्षवर्षायपुच्छ । व० १२७ ।
७—-त्र्-छेन-पो=महावव । यह मधुरा के किसी बाह्यण का बेटा था।
६—-ज्-स-कुल्ले-प = कुक्कुरिक ।

के दो—प्रकृष्तिवादी और लोकोत्तरवादी, स्वांस्तिवादी के दो—मूलसर्वास्तिवादी और ता क्यादीय अवस्य विद्यमान हैं। पहलें (वो) दार्रदान्तिक' (के नाम) है प्रसिद्ध था, (वह) तासवाटीय से पृथव हुआ सीवान्तिक है, बार इसकी गणना अध्यादस (निकायों) से पुणक नहीं को जातो हैं। पहले, जब आवकों के ही शासन का विकास हो रहा था, (तव) उनके भिन्न-भिन्न सिद्धान्त अवस्य थे । महायान के विकास के बाद सभी महा-वानी (निक्ष-) सम उक्त निकामों के मन्तर्गत थे, परन्तु निदान्त (प्रपना) महागान का हो मानते वे, इसलिये (वे) पूर्ववर्ती प्रत्येक सिद्धान्त से ग्रह्मत रहे। श्रावक तरपश्चात् भी दीर्षकाल तक (अपने) सिद्धान्तों का कट्टरपन के साथ पालन करते रहे, लेकिन धन्तवीगत्वा (उनके) सिद्धान्तों का निश्रण ही ही गया। महायत्व (हो या) हिन्तपान, जिम किसो के निद्धान्त का पालन चाहे क्यों न करे, परन्तु विनयनयां और (उसकी) प्रक्रिया के प्रमिश्रितरूप से विद्यमान होने के कारण बार निकामों का विभाजन भी विनयचयां के भेद ने ह्या समझता चाहिए। कहा गया हैं : "तोन मुद्राक्षी" ने संयुक्त. विकाजयको देशना करने वाले सवा आदि (में), मध्य (में) और अन्त में कल्याण करने वाले (को) बुद्धवचन समझना चाहिए।" मतः, मव (= उपर्युक्त निकासों) के प्रति विशेषका से श्रंबा रखनी चाहिए। बार निकार्यों के संबंध में संक्षिप्त निरुपण की ४२वीं कवा (समाप्त)।

#### (४३) मंत्रयान की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवेचन।

यहां कुछ धन्य ढिविधा उन करियन मोगों में दिखाई पहती हैं, (तो धमने को) चतुर समझते हैं। (वे) विचारते हैं कि मदाबान की कोई प्यक् उत्पत्ति हैं या नहीं ? साधारणतना सर्व मुद्रांत और तबनगंकी प्यक्-पृथक् कवानस्तुए हैं, इसलिये मेझ (-यान) का धम्यूद्रय सूत्र के उद्भव से भिन्न हैं, परन्तु यहां प्रत्येक का उल्लेख करना सम्भव नहीं हैं। धम्यूद्रय सूत्र के उद्भव से भिन्न हैं, परन्तु यहां प्रत्येक का उल्लेख करना सम्भव नहीं हैं। धम्यूद्रय सूत्र (धौर) तंत्र के देश, काल धौर भास्ता का भेद वहीं हैं। मनुष्य-लोक में, महायान भूतों के साच प्रायः तंत्रों को भी उत्पत्ति हुई थी। धिक्तित धनुत्तर-वाग-तंत्र तो सिद्धाचार्यों द्वारा कम्याः बावे गये। उदाहरण के लियं, धी गरह (७६६—८०६ ई०) के द्वारा बुद्धकपाल लाया गया, सूद्रया (७६६—८०१) द्वारा बोगनों संचर्यों धादि नायी गयी, कम्बल धार मरोकहवको द्वारा हे बच्च नाया गया, कृष्णचारिन

१-वंभनोनम=वार्यदान्तिकः।

२--त्वन-वि-ग्तुम=तीन मृद्राएं । सर्वसंस्कृत सनित्व, सर्व साधव दुःसमय स्रौर सर्व धर्म (-गदार्थ) धनात्मा, ये तीन मृद्राए हैं ।

३-- मङस-र्मस-योद-य= बृद्धकपाल । त० ५० ।

४--नंत-ह्र्बोर-म-कुन-स्योद=योगिनी संचर्या कः २।

४—न-व-प=कम्बलपाद।

६—म्छोन्तये त्-रॉ-जॅ=सरोख्तका।

७-द्रम्येन्यहि -दों-ज=हेवस्र। त० =०।

<sup>=--</sup>नगशीस्पोदश=कृष्णचारित्।

हारा सम्पुर्ततलक लावा गवा, लितवच्छ हारा कृष्णयमारि लावा गया, गम्भीरवच द्वारा बंबामृत वाया गया, कुक्कूरिया (द) द्वारा महामाया लायी गयी ग्रीर पिटोपा द्वारा कालचक लाया गया धादि आदि । धूर्ववर्ती कुछ (इतिहासकारी) ने मंत्र (-यान) की उत्पत्ति (का वर्णन) सहबसिद्धि की टीका में उपलब्ध होने का मिन्यापूर्ण (उल्लेख) किया है। इस पर विद्वद्वर बु-स्तोन (१२६०-१३६४ ई०) ने सहबसिद्धि की टीका का विवरण किस स्थल पर है, इसका पूर्ण उद्धरण दे, युक्तिपूर्वक कहा है कि (वह टीका गामाना गृह्यमंत्र की उत्पत्ति (की) नहीं हैं, बल्कि सहजसिद्धि का ही विवरण है। बुभाषिया हु गोस्-कुमार श्री ने उस देखते हुए भी पुरातन क्या को पुनर्जीवित कर सहजनिति की कथा का खुद जिक किया। (उनका यह) कहना बाब्जानामिलाप मात है कि (सहयसिति के वर्णन में)" उक्त कृपक प्रमुख 'बार महाप्रमुख एक ही है, बतः उसे भात सिद्धियों की उत्पत्ति प्रादि से मिलाने से मंस (-यान) की उत्पत्ति (का) प्राप्ययंजनक (वर्णन निसता) है।" सहजीतीं और सात सिद्धियों का भी तो अनुशीलन कुछ मंत्र साधक ही करते हैं, पर (यह) सर्वव्यापी नहीं है, इसलिये इसकी परम्परा का उल्लेख करने से सामान्य मंत्र (पान) की परम्परा का वर्णन नहीं होता। प्रायः भारतीय (धीर तिब्बती मंत्र साधको द्वारा धनुणोलन किये जानेयाले भिन्न-भिन्न धर्म-भरम्परा से भिन्न (यह) सवस्य एक विलक्षण सामान्य मंत (न्यान) की उत्पत्ति हुई होगी ! ऐसा (हमारा) उपहास है। इसके सहारे बमोल कल्पना को प्रमुखक्य देनेवाले कुछ (लोगों) ने भी तत्त्वसंग्रह भीर वज्जवंदा" में विणत कांधर्त लोक्यविजय निर्मित भाषा का गलत एवं धपूर्ण विवरण लिखकर (इसे) मंत्र (यान) का पहले-महल प्रवर्तन बताया है। सहजसिद्धि की वृत्ति के साधार पर राजा जूरवच्च (को) सार्यदेव का गुरु माना जाना, कन्ना मुखी बिबता (को) नाग योगिनी मानवें से झायें (गुण समाज) धादि की परम्परा मानने बालें भीर डाकिनी मुमना या सुमती एक ही मानने के कारण बार बचनों के उपदेश की परम्परा बाले होने का उल्लेख करना आदि सर्ववा निर्फंक (को) प्रकाशित करते भी देखने की मिला हैं। की धान्यकटक में मंत्रपान के उपदेश दिये जाने के विषय में की (जो तस्य) विद्वामी में प्रचलित हैं, इसके विपरीत हुछ तिब्बतीय ब्जूबे धपने पक्ष पातपूर्ण भाव से कुछ खण्डितलेखों की सहायता से ही त्वान के ताम तक 'सदमेंमेशद्में' होने का समर्थन करते हैं जो तिअवतीयों का मनगढ़ना धीर प्रमाणहीन हैं, (और ऐसा कहना) मूर्च हारा मूर्च-मन्डली को ओखा देना है। प्रतः (यह बात) बृद्धिमानों के लिये उल्लेखनीय भी नहीं हैं। पुनः सहजसिदिवृत्ति का जो बाक्यान हैं वह उसी उपदेश (-सहजसिदि) की परम्परा हैं सौर वह उपवेश भी सभी तंत्रों का ही आजय हैं। यह आवश्यक नहीं कि सहज (सिद्धि के) अपदेश और उसके श्रंथ होने से भी उपदेश ? और उसका ग्रंथ ही हो। इसके प्रतिरिक्त

१—ब-स्व्योद-चिग-ले = सम्पुटतिलक ।

२ —गृशित-जें-ग्रोद-तग= कृष्ण्यमादि । त० ६७ ।

३ —तव-पहि-दों-जें=गम्भीदबन्छ ।

४ —दीं-जें-बृदुद-चि=चल्लामृत क० ३ ।

४ —किड-ग-पद-दों-जें=कृपक पद्मबन्छ ।

६ —गम्रवन्छन-पो=महापद्मबन्छ ।

७—रॉ-जॅ-चॅ-मो==वज्हा।

c-- खो-वो-खमस्-ग्मुम-नंम-स्यंत--कोध शं लोक्यविजय ।

डोस्मिहेस्क द्वारा रिजत सहजीसींद्व की गणना सात या माठ मिदिवों में की जाती है, परन्तु श्री सहजीसींद्व की गणना उसमें नहीं होती। मतः, (ये मंग) भारत (भीर) तिब्बत की भिम्न-भिन्न परम्पराम्मों से प्रादुर्भत हुए, इसलिवें (इन्हें) खिचड़ी कर एक ही (मेंच) मानना हास्यास्पद हैं। परन्तु मलयान के बारे में (उसकी) धर्म-परम्परा भीर उसकी प्रामाणिक माध्यानों में विणत मने कथाओं के संग्रह को मंज (पान) की उत्पत्ति समझनी चाहिए। इसका भी सीक्षिप्त उन्तेख रत्नाकर-जोपन कथा में किया गया है, इसलिये यही देख लें। साधारणत्या भारत में प्राप्तुर्भत समग्र सिद्धों की कथा का उस्लेख करने में कीन समर्थ होता? कहा जाता है कि नागार्जुन के ही समय में, केवल तारा के मंजनंत्र बारा लगभग ५,००० (लोगों को) सिद्धि मिली थी। दारिक भीर कालचारिन (कृष्ण-वारित) को प्रनुचरों के वर्णन मादिका मनुमान लगाने से समझना चाहिए कि (उन दिनों) धर्मस्थ (सिद्धों का मादिकांव हुआ)। मंजगान के उत्पत्ति की सीक्षाप्त विवेचन की ४३वीं कथा (समाप्त)।

### (४४) मूर्तिकारों का आविर्भाव।

पहले जमलारपुणं कार्यों से अन्वित मानवशिल्पकार प्राप्त्रवयं जनक शिल्पकारी का कार्य करते थे। विनय धारम धादि में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि (बुड) धादि के बॅक्ति क्ति (की) सबीब (समझ कर लीग) क्षम में पह जाते थे। गास्ता के निर्वाण के पश्चात् भी लगभग ५०० वर्षों तक इसी कोटि के (जिल्पकार) धलाधिक (संख्या में) थे। तदनतर, जब ऐसे (जिल्पकार) अधिक नहीं रहे, मने क दिब्यांगल्या मनुष्य के क्य में प्रादर्भत हुए, ब्रोर (उन्होंने) महाबोधि, मंजुओ दुन्दू चिस्वर ब्रादि मनध की आठ पन्पम मृतियों का निर्माण किया। राजा प्रजोक के समय बाठ महातीयों के स्त्या बजानन के भोतरी परिक्रमा (-गम) बादि का यक्षांत्रालियों द्वारा निर्माण किया गमा नागार्जन को समय में नागमिलकारों द्वारा भी निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ था। इस प्रकार देवताओं, नागों (धीर) यक्षों द्वारा निर्मित की गयीं (मृत्तियां) धनेक वर्षी तक सचमुच च्रम में डाल देने वाली (सजीव-मी) रहीं। चनलर, समय के प्रचान से (ये मृत्ति बादि वैसी (ही धवस्वा में) न रहने पर भी (उनकी) जिल्पकला की विजिन्दता (ऐसी ही) बनी रहीं) जैसे घन्य किसी (भानवीय बिल्पकार) के ज्ञान (की पहुंच) से परे ही त्रत्यक्वात, भी विरकाल तक विभिन्न प्रतिमामों द्वारा निर्मित धनेक विभिन्न जिल्ल-गरम्पराएं प्रादर्भत हुई, लेकिन एक ही (जिलाकारी) का धनुसरण करने की परम्पय स्वापित नहीं की गई। यतन्तर, राजा बुद्धपक्ष के समय विस्वसार नामका किसी जिल्यों ने अव्भूत उचरी नक्ताभी और विजवारी कीं, जो पिछले देवता (बादि) द्वारा निमित (कला-मृतियों) को समान थीं। उसका धन नरण करने वाले अपरिमेष (शिल्पी) प्रादुर्भुत हुए। यह जिल्पी मण्ड में वैदा हुखा ना, इसलिये जिस किसी भी भाग में इसकी मैं जी (को) प्रथनाने वाला कोई जिल्लकार होता तो (उसे) मध्य (-देवीय) जिल्ली कहा जाता था। राजा जीन के समत में मुतिकला (में) सुनिपुण श्रृंगबर हुआ, (जो) मनदेन में पैदा हुआ या। उसने बक्ष भानाकारों की कोटि क विज्ञकारी (प्रोर) उभरी संकाशी की । उसकी प्रणाली प्रथमाने बाले को पश्चिमी परातन गाँसी कहा जाता था। राजा देवपास (८१०-८४१ रि०)

१--व्यङ-छुब-छेन-पो=महाबोधि । २--ह् बम-दगल-छे-च=मंत्रुओ दुन्दु पिस्वर ।

धीर श्रीमद् धर्मणाल (७६६—२०६ ई०) के समय में, वारेन्द्र में धीमान् नामक एक सुदक्त जिल्ली का प्रार्वभीव हुन्ना। उसके पुत्र बित्वाली नामक हुन्ना। इन दोनों ने नाग जिल्ली के द्वारा निर्मित किये गर्ग के समान हाल्यां, उत्कीर्ण, चित्रित इत्यादि विविध मृतियों का निर्माण किया। दोनों पिता-पुत्र की जिल्ल-परम्परा भी भिन्न-भिन्न भी। बेटा भगत में रहता या, इसलिये उन दोनों का धनुसरण करने वालों द्वारा सांचे में दलाई गई (मुलियों) को पूर्वी देवता कहा जाता था चाहे (इन जिल्पकारों का) निर्माण-स्थान (धौर) जन्मस्थान कहीं मां हो। बाप को निजकारी का प्रनुसरण करने वालों (द्वारा धंकित विज्ञों) को पूर्वी विज्ञ घीर बेटे का अनुसरण (करने दालों की विज्ञकला) मुख्यतः भगध में विकसित होने के कारण (उसे) मध्य (देशीय) चित्रकला माना जाता था। ने पान को प्राचीन जिल्य-गरम्परा भी परिवमी पुरातन की भाति थी। बीच की सर्वधि की निजकता धोर कांस्य (मूर्तिया, जो) पूर्वी से अधिक समानता रखने वाली हैं, ने पान की खपनी प्रणाली जान पड़ती हैं। पश्चात् (कालीन ग्रीली में कोई) निश्चवारमकता नहीं जान पड़तीं। काश्मीर में भी पहले मध्य (देशीय सेंती) छीर पविचनी-पुरातन (सेंली) का अनुसरण किया जाता था । पीछे किसी हसुराज नामक विकत ने चित्रकला (और) उत्करण-कता को नवीन अभाली स्वापित की, (धार इस) प्रणाली को बाजकल कश्मीरी कहा बाता है। नहीं बृद्धनासन का (विकास) हुआ, (वहां) प्रवाण मृतिकला का भी विकास हुआ। बहां म्लेच्छो हारा मामन किया गया था, (बहा) मृतिकला का लोप हो गया। बहां सीविकों का बोलबाला था, (बहा) धनिपुण मृतिकारी का भी अचलन हुआ। अतः, उपर्युक्त (शिल्प-) परम्परा वर्तमान काल में आवक नहीं हैं। यूवें और दक्षिण-अवेश में आज भी मृतिकता का प्रचलन है। नगता है कि इस शिल्प-परम्परा का तिब्बत में पहले प्रवेश नहीं हुआ था। दक्षिण में जय', पराजय', और विजय'—(इन) तीन (शिल्पकारी) का बनुसरण करने वाले प्रचुर (संख्या में) है। मृतिकारों की उत्पत्ति की ४४वीं कथा (समाप्त)।

इतिहान का ज्ञान भली-भांति प्रान्त कर लेने से कुछ प्रसिद्ध तिन्नतीय विद्वानों द्वारा की गई भूलों का प्राभूल धनाधान हो जाता है। (जैसे) ज्ञास्ता के बात उत्तराधिकारियों के निवन के तुरन बाद नागाज़न प्रभूति का धाविमांव होना, राजा खनोंक के देहावसान के तुरन परवात राजा बन्द्र का प्रादुर्भाव हुआ होगा सोचना, सात चन्द्र धार सात पाल—नादह राजाओं को पीड़ियों की स्वल्यावधि में सरह से प्रभयाकर तक के सभी भाषायों का समाप्त होना धीर आजायों के पूर्वापर (काल कम) की धानिश्चिता का सन्देह मन में रखकर प्रत्येक (धानाव द्वारा) धपन-प्रपने जीवन (ज्ञा) दीर्घ कर सवधि को बहुत बहा देना। यह कथा किस (इतिहान) के धाधार पर लिखी गई हैं ? यद्यपि तिन्वती में रिचत बीद्यमें के इतिहास धीर कथानक की धनेक विविध (पुस्तक) उपनव्ध हैं, तथापि (उतमें) कमजदता का सभाव है। (अतः), यहां उने कुछ विश्वसनीय (पुस्तकों) के सिवाय (धन्य पुस्तकों) का उल्लेख नहीं किया नया है। मगध के पांध्वत से सेन्द्र भद्र नामक द्वारा रिचत राजा राजपाल (१०१७—११०२ ई०) तक के इतिहास देखने को मिले जिसमें २,००० क्लोक हैं। कुछ गृस्पण्डितों के (भो मुह) थे सुना। यहां इन्हों के आधार

१--म्यंत-ब=जय ।

२--गुनन-लस्-यंल-व=पराजय ।

३-- नैम-पर-प्रेल-द=विजय ।

पर इन्द्रदर्श नामक क्षतिय पण्डित द्वास स्वेन्त बुद्धपुराण नामक (प्रेंच, जिनमें) चार नेल स्वजायों में समय तक की सम्पूर्ण कथायों (की) १,२०० ज्लोकों में लिखा गया है तथा बाह्मण पण्डित सटबटी द्वास रिवत आचारों की वंशायली की कला, (जिसका) संव-परिमाण पूर्ववत, हूं, इत दोनों (सेवों) में भी (हमने सपने प्रच की) भनी-माति पूर्वि की है। सपने-सपने काल-निर्धारण के बोड़े में (प्रन्तर) को छोड़ प्रायः तीनों (सेव एक इसरे ने) सहमत है। उन (बंबों) में भी मुखातः अपरान्तक में (बुद्ध) जासन के विकास के ही (बंबन) उपलब्ध है। कश्मीर, उद्यान, तुखार, दिल्ला-प्रदेश, क्षोंक धौर प्रत्येक उपनीन में (बौद्धमं की) क्या स्थिति रही, (इसका) विस्तृत विवयण देखने-सुनने में वहीं खाया, इसलियें इनका उल्लेख नहीं किया जा मका। पीछे घटी हुई विविद्य कथायों को पहले विभिवद नहीं किया गया था, परन्तु मौखिक परम्परा से (अनु-अत) होने के कारण विश्ववननीय है। पुष्पावली (वामक) धाष्ट्यान से मो उद्धृत किया गया है।

इस प्रकार प्रद्वतुत कवा (कवी) गणि (की). मुबाब-गद (क्पी) मृत में पिरोकर, मधाबियों के कच्छ (को) धनकृत करने के लिये, बन्कल एव सरल (श्पी) गाला के रूप में प्रस्तुत हैं।। जिन (- वड) के बासन में (अपना) कर्सव्य निमान वाले. सत्पुर्यों के प्रति प्रधिकाधिक थड़ा हो वृद्धि होना. थीर तिखांत की प्रामाणिक है या नहीं (इसके) भेंद (का) समजना इस (यंग) का प्रयोजन है।। सदमें के प्रति भी श्रद्धा का विकास होगा, पण्डितों और सिद्धीं (जो) जासन के सरक्षक हैं, उनकी, सुनेच्टाघों (घोर) सत्कायों का, भान धाप्त करना भी इस (ध्रम) का ध्रमोजन है।। वंचों बोर व्यक्तियों में अदा रख, उनके-उनके धर्मों में प्रविष्ट हो, धन्ततः बुद्धस्य की प्राप्ति करना तो (इस पंथ का चरम) उद्देशय है।। इस कुणन (--गुण्यं) ने द्वारा सर्व तस्त्र इस नवाचार में अबूल हो. ब्रत्तर व्यटन (का लाभ ) कर, सबंगुणों से विभूषित हो।।

आर्थित में सद्धनं का विकास कैसे हुआ, (इनका) प्रात्तपारन करने वाला सर्व-मनोरवाकर नामक यह (धंव), कुछ जिलासुयों के प्रेरित करने पर घौर साथ ही (इनसे) परोपकार भी होने (को गम्भावना) को देख, पुमक्कड़ तारानाय ने, घपने ३४ वर्ष की धानस्था में, भूमि-पुरुष-वानर वृधवर्ष में, (१६०= १०) बग-स्तोद्-छोस-स्वि-को-बङ में जिल्ला। (बुद्ध) गामन-रत्न का सर्वेदिणाओं में विकास हो, भीर विरकान तक (इसकी) स्विति रहे।

९-- ब्वड-पोन्-क्विन== इन्बदत्त ।

२—तिब्बती में भड़ाधडी हैं वो विकृत का मानूम होता है।

विवस्तवम् (निक्षा) ११--मोनो--१,१००--२३-६-१६७१--हमनाय तिवारी



#### शब्द-सूची

जिलादेखवंच ६१ वस १, १३ मनवन्त्र २, ४६ प्रकाममित ६७ —निर्वेश ६६ — निदेश-सूत्र ६७ प्रानिक्या १७ यनिंदत राजा ३३ प्राणि प्रज्वसन फुद्धि द धान्तस्याद ६ प्रश्निहोत्र यज १४ अप्रपृती बिहार ७१ अवल की मृति १२६ मचन्त्र ६६ प्रजिल्य नगर ६२ —नवाधि इर यचिरवात १ मचोगं ६१ मजगृहपति ६ मजमेष १७ प्रज्ञास्य ७६ सजातकान् ४, ६, २३ प्रजिल नाम (मैं मेप) ६३ प्रजितनाय ५७ धवान ३२ बञ्जनसिब्रि ४३ बटारह निकास ३६ —विवा ४२ मतिक्र ७ पतीतवातन १३ = ग्रस्युच्चपायाणस्त्रमम् २१ चर्षे २

पदर्भ पाद्यम १७ स्वर्गी अ प्रचिदेव ४०, ६१, ६६-७, ६६, २४, १०, १०२, १२१, १३०। प्रधिपति में वेस १२६ ग्राभिम्बितवल २६ सम्बात्मज्ञान्यता ६४ धनिकारी ६२ धनन्तसमाधिहार ६३ धनात्मा १४५ —का उपवेश २६ प्रनित्व २० सनियुण गृहिकार । वंद धन्बर ६ मन्तरम्ख्यांच ५६ —्शंत्रकर्ग प्रथ -न्यत्व १४६ —बोधि २४, ३७ —मार्गे ४= —मंत्रयान ५३ —योगतंत्र ४०, ६०, १०८, १४४ —दास्य ४६ सन्त्यादषमंशान्ति १४१ यन्प १८ मन्यान प्रमान के सन्यायो ८, ११, १६ प्रमुवाद ६० (धर्म के विषय में सन्देहीं का निराफरण) भनस्यजन १२ धन्शासनी २६ धन्यंसा २४ अनुस्मृतिज्ञान १३»

धन्तर्धानसिद्धि ४३ अपरवासीय १४, १४२-३ ग्रयशान्त १२, २४-६ —देव ३१ धवरान्तक ४७, ४३, १०६, १३७, १४६ व्यविभितलोग १ व्यवस्थितम् वस्य ३८ ध्रमधक्न ६१ व्यविद्धांत ६३ प्रापिश्वनवचन ६१ ग्रप्रतिष्ठितनिर्वाण २६ धप्रतिहत्तवृद्धिवाला ३= व्यविश्विष्ठा ६१ अवगाद ४ सबीज ३३, ४६, ०१ --डाकिनी ६६ सवाद्यम १७ धनविविद् १४४ सभयाकर १३२, १३४, १३७-८, १४८ ग्रमाव 💱 धनाववादी ७५ --- भाष्यम ७६ व्यभिचारकमे ५०, ५६, १०२, १३७ समित्रा ३८, ७०, १३६ —सम्बद्ध ११६ समियमं ३६, ४१-२, ६०, ६६, ७२-४, 1 3-26 , 255. -बीच ७०, ७२, ८७, ६४ -कोषव्याच्या ७३ -- पिटक ३४, ७७, =२, ११४ —समुच्यय ६३ स्रतियान =४ ग्रमिनव्यवसेत्र १४१

समितिकाण सूत्र व

यमिमक्ति ६६ प्रसिम्बित्युल ७¥ धिभवाप १३ धमिएबाद्धि ६१ श्रमिषेन ६१ प्रभित्तमयालंकाव ६२-३, ७६, ७६, १०७ प्रशिवसम्बालंकारोपवेश ११७ धमन्ष्य ३३, ७० अमास्य १८ समायानन्द्रभोष ४५ पन्त र -कम्भ ११० यम्यावचन ६१ समोधपारा ७६ -वन १२६ ब्रयोध्या ६४, १३२ ग्राविष्मती ६६ सर्व ४७ बहुत २, ४-४, ६, १२-३, २२ -यन्चय १६ —उत्तर १३ -काश्यप १४४ —अमंसेठ ३३ -यद की प्राप्ति १२ —योषद ३१ -गरा १२, २१-३, २४-६ —शामवास ३१ धर्वत्यद ५-६, १६, २६ प्रहेल्ब ६, १६, ३१ धलोन ६१ सलोकिक घटना ७० —जमल्हार ३८ धनंकारपण्डित १०१ प्रस्पपरोक्षज्ञान ६४

विवासका ४४, ६८ अवदानहीनवान २६ धनपूत्र १२४, १३० धवन्तक २, १४४ प्रवन्तिनगर १०४ प्रवतोकित ३३, ६३, १०४, १२६ - at tot व्यवबादयंन्यासनी १२६ धनिस्मृतिचारणी १४१ प्रव्यभिचार ६१ घवाकतव्हि ६४ बद्याभसमाधि ह मर्गा क्यमार्ग ६६ खनोक १, १७-६, २६-०, ३० - अवदान २६

-दमनाबदान २६ बहमपरान्त ३६ ग्रदक्काने ५१ प्रविश्वाचा २ सद्बर्भाष ५१, १२० यदवपरान्त देव यण्डवात् १७

—अकरण ६६ -बोधिसस्व ११७

**一刊4 50** —गहासिदि ४३

—महास्थान ६%

— बाहरियका ३४, ३७, ४२, ७७, १९७

—बाहरिक्का-वृति १०६

—सिबि ४४

लपावसम्पन ३

—— France \$3, 3%, 3=, \$5-w, 65; 985 988-88

-- निवा १४, ६१

अव्यापनीक्षाच ७६-६ —आगीस्त ७३ सन्द १३ —वावि ४६

धर्मग ४९, ६३, ६४, ६७, ७४-४, २०; दर्, दर्, १०१, ११२, १२८।

--पवित सार्व **६४** धनप्रसाप ६१ पसंपतप्रकाणित ३४ धस्मगर्मगणि ११ वस्त्रभाव व्यासमा १०६ घाँहसक १३ व्यक्तिमा १३, ६१ —मो निवा ११

TIT

प्राकाशकोग इस —गर्भसूच प्रथ —देवता ५६, १२२ —मार्ग ६, १६, ४६ —वाणी २१, ४६ धागम ३५. ४० -आसन ४७ धागरा पद्र भावार १४२ धानार्वधनुषमग्रामर १३० — यमगाकर १३५-३२ 一可和可知是 14 —पारंत ६०-१ — विभित्तपञ्च १२= —प्रमुखन्य १२२ —ग्रवितर्व ४०

--—दावयीय कर्नाम ५७ बानामं बर्मन ६२-३, ७०

—धानन्दगर्भ १२०-२१

—सायदेव ४८, ५०, ५३

—ईक्बरसेन २५

—कमलबील १२०

—कम्बल १०१, १०३, ११६

-काबलपाद १०३-४, १०६

-कुक्राज १०१

—कुष्णवारित् १०५, ११२, १३४

—गगणगञ्ज ६७

—गण २

—गर्भपाद १२३

—गुणप्रम ७ ७-१

—गुणमति =\s

—बन्द्रकीति ४६, ६०,६७

—बन्द्रगोमित ७६, =१, ६२-३

—चन्द्रपण १२०

—चापावस ५०

—जिलारि १२३

—ज्ञानमर्ग १०६, १०६

—ज्ञानदत्त १२०

—तानपाद १५=

-िचरत्नदास ७१, ७७

---पगन १२३

—विकतान ७०, ७२-३, ७७.७३, ५७

—देवेन्द्रमति १००

—धनाँगव ११३

—धर्मनीति ६६, ६६, १०७

—बमैदास ७१, ७४-६, =७

—धर्मपान ६०, ६६-६, ६६-४

—धर्मोत्तम १२०

—नन्दर्भिष १७-=

—नागबोधि ४०, ६६

—नागभित्र ५६, ७५

पाचार्व नागार्जन ४१, ४३, ४८, ५०, ७%

—नागाह्य ४०-६

—पद्गतस्भव १३६

-पद्गाकरषोष १९७

—परमावन ६०

—गर्राहत ५२, १२०

—विन्दो १२३

-- प्रज्ञापाजित १२१

-बुबगुहुष ११६

—बृद्धज्ञानपाद १२४, १३%

—बुद्धवास ७६

-बुडपालित ७५, ७५

—वोधिसस्य ११३

—भगा १२१

**一年** 19 文

—महाकोटिल १९०

-- मालुबंट ५०-१, ५३

—मानिकबृद्धि ५४

—मोमांसक १०६

—मृदितमद ५४

—रक्षितपाद ११५

—रत्नाकरमुप्त १३१

—स्त्नाकरणान्तियाद १२४, १३२

—रविगुप्त ७१

—राहुलभड ४३

—नसितवञ्च १०२

—श्रीनावच १९४

—लईपाद ७१

—नोहित १२७

—वसमुद्य १२२

—बरावि ४३-४

—वसुबन्ध् ४०, ६७—७४, ७६-७, ६४,

142 4221

— बागीन्नरमीति १२४

प्राचार्य वामन ४६ —विनीतदेव १०६, १४३ —विशासदेव ६० —वंशावली १४६ —नामपंतित : ०, १९३ —गान्तरवित ११७ —गान्ति १२४ —नामिदंग द०, दद-१ —गान्तियाद १२६ -बोलगासित १०६ —गुनावस्तुप्त १३२ -गर ७७, १०६ —शोगक १०६ —सप्तवमं ४३ —गरोववच १०१ -सागरमंत्र ११७ — समदास == —संयमह ६० - संगरिता ७१-६ --—सिहमद ११३, ११६ —स्विरमति ७२, ७५, ६२ —हरिमाः १९७ प्राजाने बच्चतर ७२ —हानी ३० पाठ छोटे-डोग ११० —<u>ज</u>ा ४६ —गरीला १=, ६१ -वेतात १२२ —महातीर्थं १४७ —महामदन्त ४० —विमोश १६, ३७ —बिडि १४७

पाठको कमा ३१ पान्मदिस् २= -योगण ३२ धारमाधवर्णनीय ५२ वाध्यात्मिकतंत्र १०१ सालन्द ६, ह बान १३६ पास ३ प्राचनाम १३१ सानिधामिकगुणमति =६ सामग्राह ३= बाराधना ४ षारानितंत्र १०३-० वार्च ३२ —सक्तीकित ३७. ४३, ६०, ७० म. =9-7, =x, ==, 90%, 777, 972, 930, 933 1 --- प्रवलीकितीकार ४१, ४३, ६०, १३, 9081 —समग्रत ३७ —अस्माइकिना ६५ —ससंग ५=, ६०, ६३, ६४-७, DX. 9001 —स्रातन्द (विद्यानन्द) ४, ६, २६ घार्य उत्यत्तजेनी ६४ —उपमुक्त १:१२, १५-६ -- NIT 9 = —चुक्कुलकसंबद्याय ७६ --- 3TITI 25, 26-E —यसपंचपंचरंचता ७३ —यसर्वितार १०इ

धार्व गुल्लामान ५६, ८४, १४६

—ৰাজনানি ভই

-- देव ४८-६, ४६, ७६, १०१, ११४. १३१, १४६ ।

—देश (भारत) ३३

—देशीयजनधृति ७६

—देशीपविज्ञान ६६

--- धर्मकोप्टी ३२

— ব্ৰহ্মিল ২০

— नान्द्रन वर

—नागार्ज्न ४०-३, ४७, ७४-६, ६०, ६४, १९४ ।

—गार्ल ३४

—चित्तानुत ७४

— महात्याम ३३

—महालोच ३२-३

-- महासमय ४०

—मणुओ ३४, ७२-४, ६३, ६६, १०२, १०६, ११६-२०, १२३।

—मंजूबीनामसंगीति १९४

—माध्यस्तित ६

—मैबंग ७६

-U-165 07

—राजकरणतताहस्तिका ३७

—रलक्टर्सानगात ६=

—सकायसार ३७

---

—বিশ্বর ৬২

—विम्बर्गसेनं ७६, ७६, ५०%

—विणासदेव ५०

-- वाणवासी ६-१०

—गारिपुत ३६

--- TF 01,

-111

—र्जांक्य २४-५

प्रायंसमाज (मंच) १९

—सबैनिवरणविक्तिमिन 🕬

—संबदास = ०

—सिहनाद ६२

—सिहनुदर्शन ३४

बागीबीतिक १४-८, २६-७, २६

धानय ४१

—विज्ञान ६४

यावन्तक १४

प्रासनींसहकीत राजा २=

माहति १७

8

इतिहास १, ३, २६-७, ३६, ४०, ४२,४४, ४८, ४२, ६७, ७०, ६९, ६०-९,

इतिहासकार २७, ७७, ६४, १४६

इन्द्रदत १०६

इन्द्र धनुष १ —मृति १०२-३

—मतिहितीय १०१

—बाकरण ३३, ३६ ४४

इम्ब्य १६

इच्टवेव ३२, ६७-८, ७३, ७७, ८२, ८६,

१०२, १२१ ।

-

ईश्वर (महादेग) २३

—वनां ४४

—केन ६६, ६५

-1

द्राचाटन ४,१

उच्चुम्मनवर्गा ६०

उच्चयन २, १४०

जन्मधिनीदेश १५

—गन्धार ३१

—दिशाकुतानदेश २८ —दिशादार पाल १२६

—दारपाल १२७

-- प्रदेश वर, व्य

उत्तराधिकारी २, २७, ३६, ४० उत्तराधिकारियों ६, ३० उत्तरीय १४२, १४४ उत्पत्तिकम १३० उत्पन्नकमसाधन १०३-४ उत्पन्त ४१ उत्पादकम १२६ उत्स्वादकम १२६

तदयन २ तदानवर्ग ४०

उवान १२०, १३६, १४६

—दीप ११४ —देवता २४

—देश ४८, ६४, १०२-३, ११४, १२२,

रुद्धिम ४, १९ इपगुप्त ६-१२, १६, २७, ३४ इपदेश ६ उपदेशक २, १२ जपदेव्हा ४, १९-२, ४० जपहीप १३६-६, १४४, १४६ जपराज-पद ४६ जपसम्पदा ६, १६ जपसम्पद्म ६, ६, २४, ३६, ४६, ६९, ६६, ७६।

उपस्थापक १० उपाध्याच ४०, ६१, ७६ उपाध्याच १३४

उपासक देह, ४=, ६४, ७७-६, =२-३, =७, ६४, ६८, १०४, १०६-७, ११०-११, १२३, १२४, १२७, १२६, १३६, १३८, १४०-४१।

उपासिका ५६, १०७ उभवती-भाग-निमुक्त ६, ६, २६

तमा ४४, १०६

—देवी १६, ३०

उक्षम् वपनंत १०

उक्षम् १३६

जमीर ७-०

—मिरि ६, ४०

उच्चीमित्रम ६६

—आरणी ७०

—विद्या ६६

उम्मपुर्यविद्यार ६३

COST ...

जगीकोत्त १४.

電

महिंद ६, =, १०, ६१, १०३, ११६,१३४ —बत ६, २६ —सतो २६ —मान ३१, ४६, १०६ महिंद ३, ६, १७, १८, ४७, ८३, ६६ ए एकडी ७=
—याग ६३
—आवहारिक १४२-४४
एकाम्रवित ४

ऐ ऐतिहासिक लेखों का समह १३६

मो

श्रोजयन नृश्यामित १२१ श्रोजन १२६ श्रोजनतपुरी १२६, १३१, १३३-२४ —महाविहार १११ श्रोहितिण ३१, ३४, ४०, ४२, ४१, ४४, ४७-८, ६६, ७१३ ७३-४, १०६०७, ११२, १२७, १३२, १३४-३५, १६७। —देण ६४ श्रोदन्तपुरीविहार १२२ श्रोद नुश्यामित्रार १२२

布.

कनुर्वसिह ४४
कटकनगर ४७
कणादगुष्त १६
—रोह १७
कथा ७, १३
कथा क १४६
कथावस्य १४
कथावस्य १४५
कनकभवदान ५
—यणं ५

काना र कनिष्ट =६ कत्तपाव १२१ कन्बामुखीललिता १४६ कपिलम् नि १२-३ कपिलया २ = कन्तररक्षक ११६ कमंबर्गिता १३७ —गर्भ ४६ -गोमिन १०४ -पृथ्करिणी ५ —चिंड ७१-**=**० ---रिक्तत ३, १३६-३७ कम्बल ४६, १०२, १४४ कन्दल-पाद १०३ कम्बोल १३४, १३७ नरण-श्रीभद्र १३४ ककोंटका ५६ कर्णाट १४० कर्म १ —चन्त्र २, ६३ कमांबरण ६२ कलवारिन ६२ कलाप ४४ -व्याकरण ३३ कलामाग = १ कलिय्ग ३ कालिंग १३६, १४१ —देश हह कल्पकम १०२ —नता २६ -- विचा ६६ कल्याण २, १२, १४

कल्याणित ३७, ६०, ७४, ६६ —-र्गनत ११६ कविग्रादत्त ६० जिल्लीर =-१, १६, २४, २=, ३१, ३४, Yo, YE, XE, XE, So, 00-9; 198, Es, 45, 69, 68, 28, 905, 90=-2, 997-98, 990, 970, १२७-२=, १३०, १३३, १३६, 945-46 1 \_\_\_\_\_\_= —निवासी = —ब्ब्रणासन € वदगोरी १४८ —गामित है —महापण्डितवानपथी १३७ —महाभदन्तस्थविर ३५ बलोरियाद १२६ 事情重要 美美 काकोल ४१ काञ्चलमासाबदान ३५ काम 4 —मण १८-६ <del>- बाह्य</del> २, ७० कामलप १६, ४१, ६६, १०७, ११२, पुरुष, पुरुष, पुरुष । —देश १६ कानाशोक १६ कायन्यावतार ८४ कार्वास्था (फल) ६७ कारणाचस्या (हेत्) ६७ काल प्र -- वक १२६-३० —वक्तल १२२ —चनमाद १२३ —चारिन १४<sup>७</sup> —समयवं १२४

कानिदास ४४-५ कालीदेवी ४४ काल ४४, ८४ —गास्त्र ३ नाम र -11- 933 काशियात २ —बाह्यण ४७ काली ३२ नगरमा २ -13 117 बास्यपीय ६४, १४३-४४ कांच प्र नाची ४६ कास्यवेश ४६ —मृति १४६ किम्मिलिमाला १ क्क्ट-विज ५४ पुनहरयासनस्थान १२ कुक्कटाराम १२, २१ कुन्य-चन्ना १०१ कुमकृरिक १४४ कुनकरियाद १४६ इक्डिक १४४ कुड़बन-विहार ३६ बुणाल २, ३०-१, ४६ -पन्ती ३० — भवदान २६ बुख्यनबनविहार १४ कुताराज १०१ कुद्धि २= wised av कुमारतन्द र

नुगारनन्दगोमित १४५ कुमार-नाम २ -नीला १६-७ -सम्भव ४६ कुमारिल ६६ कुम्भ कुण्डली-विहार ७४ कर १३२ —कुल्लीकर । 9 a ३ —कुल्लो-मन्त्र १७ - ET YO मूल्य १० कुत-देशता १= —धर्म ४६, ६५ कुलिका २, ४६ -वाह्यण ३७ कुनिग-बेष्ठ ६४ कुणपुत्र १६ कुमाल न —काम्याच ३२ —मूल ७, ११, २०, २४, ६४ बुख्नपुर ३३, ३७, ४१ —बिहार २६ कुसुमाकुलतिबहार ४१ कृषकपद्भवजा १४६ कृष्ण २७, ४**०** —तारिन, १०६, १४४, १४७ —वारी १३६ - बाह्यण ७३ —गहिष ६४ —यमारि ११४, १४६ —यमारिनांव १०२ —राज ६१ —राज-देश १४, ६१

—समयका १२३, १३६

कृषणनासं ५२= कैलास १२० —पर्वत १११ कोकि १३६-३१, १४१ —देश १३६ कोइनन्द १४ कोविदार ४४ -वन २४ —वृज्ञ २४ कोगान्त्रस ०४ कोसल-देश ११४ कोसलालंकार ११४ वॉक्टन =१, ११४, १२४, १३४, १३६-४० कीरक्लक १४४ कोशाम्बी २६ कवल ५६ कसदेश २२, १४ विया ११६ —-**中**明 (2.0 —तंत्र ४०, ५१-६० —योग ११६ क्रआमणेर ५४ कोषणं लोनगविजय १४६ कोबनील-दण्ड ८७ कोषाम्तावर्ते ५८ कीच-कुमारी २७ 朝

क्षतिय ३०, ४६, ६१ क्षान्तिपाल २, १६१ क्षान्तिलम्ब ६१ क्षेत्रफल ८ वेत्रियकृत २८ क्षेत्रकहर १६६ ले नकरसिंह २ सोमणकर २ सोमोन्द्रमद्र १६, २६-७, ३०, १०६

辅

लक्षार ६२ मार्गेन्ड १३६ —वेश ५७ सचरतिति ४३ अंदिन ४६ बाद विश्वित ४३ वादर-कोन ४१ बासपीण १२३, १३० -TH \$215 -विहार ७६ वसियां १= शनिममप्त ५३ मोरसनदेश ४६, ७१ कोलंगगर ४८, ४१ क्यातिसम्प-तंपिक १६ क्षड-पो-योगी १३७ क्यि-रल-ध-चन १२० ब्रिस्बोइन्द्र-बचन ११६, १२०

Ħ

गमार २, १४१ गणनो ४= —देश ४= गणवाला ३० गणवाल १०१, १२६, ११७ गणपि ३=, १२४ गणिन ६४ गणना ६४

गदाबारीमहाकाल ४१ गन्सवं ३७ नन्धारनिदिराज गन्धील ५४ गमकसंगीत ३० गम्भीर-पन २ --वच्च १२२, १४६ -शील १६ गयानंगर १२० बुद्धमंडल विधि १३१ गर्मपाद १२३ गर्भ-स्तति ४६ गांचारीविद्या ६६ गिरिवर्त १३७ गीत तथा बाद्य की मचुर व्वति १० ग्वागत ६= १३६ गटिका-सिद्धि ४३, ४६, ०४, ११६ गुणपर्यन्त स्वीत ७७ ग्जाप्रम २, ७१, ७६, ५६, १०७ गणमति =७ मुका ७, ११-२ गरकम = - उत्पादन केन्द्र ८ गमकार ३१ —वंदित २७ मुबै पहाड़ी ७ गुस्रकपति ३७ गावपति ४०, ४८, ६८-१, ११८ गाना प्रजा १२७ गर्बभाषिया १३२ मुख्यमंत्र ४६. ६८, ११६, १२१, १३६, १३४-३६, १३६-३६ । --धनुसर योग ४= —बान १२=, १३३, १३%

-पानी ११६

गावसमान ४०, ४४, ११५, ११८-१६, १२३, १२४, १२७, १३६।

गृह्यति ४, ६, ६

--गोगवन्त १७

—बटि ३६

-- बेबता २१

—मसमर ६

ग्डस्य ४, ६, ३०, २६

-- उपायक १४१

गोकर्ण १२, ३०

गोक्तिक १४३-४४

गोपाल २, ४४, १०६

गोणी २

-1: 7

गोभिनवपासक ६२

गोमेच १७

गोरल १३४

गोवली कणादरह १४

गोधिन्दवन्द्र १०५-६

गोशीयं बन्दन १२

गीव ४१, ११४, १२=

--देश ४०, ४०

-वर्षन २, ४७

गीत ११

गीतमधिष्य गण ११

र्मना ६, २२, ४६, =२, २७, १६, १२४-२४

१वर, १व४।

—तट १६

--नदी ६, ११६

--सागर ११३

गंबक्टियां ४१ गंबमादन-पर्वत =

गंभी (पक्ष ४=

म्बारहवीं कवा देश

The same

मण्डापा हर

घनस्यहा ३७ घनसाल ४०

धूमकड तारानाम १४६

बोचक २,४०

न

वनसम्बर १२४-२७, १२३-३०, १३३, १३४-३६।

—सम्बरतंत्र १३५

—सम्बरमञ्जल १२६

चम्म १३∈

चट्टबास १०७

चणक २, १२४

चण्डालोक २०

चिंडकादेवी ४१

चण्डी १३०

चत्र १४

चतुरंगिनीसेना २२

चत्रामृतमण्डल १२२

चतुर्योगनिष्पञ्चम १०२

मत्वं कामृतमण्डल १२२

चतुनिधकल २=

चतुविध ईयाँपय १

नतुनिध परिषद् ४, ६, ०, १२, १६, २१,

२६, २८, २६। चतुष्पाठी माया १२४

जतुष्मन ४

वत्काललाम १२

चतु:शतक ४८, ६०, ६७

चतुःगतकमन्यमक =७

चन्द्रनगात २, ३६

चन्द्रनपूर्ण १७

चन्द्र १, २; दर

—कीति ७४-६, ८३-७, ६३, ११४

—गुन्त १, २

—गृह्यतिचक ११६

—गृह्यविन्दुसंत १०१

—गोमित ७१

—गोमिन् ३, ६१-७, ६३, ६६

—दीप दर, दप्

—याँग ८०

—बाह्न १३६

\_din vo, 905, 937

--व्याकरण ३३, ६२

—जोब २, १३८

—सेन २, १४०

बन्द्राकरमुख १३२, १३४

बमस्कार १६

—গ্ৰহণ্ণ ৬

चमण १२, १६

चनग १

चम्य १३६

बम्मावें ग ६

बम्पार्क्स १८

चरवाही ४४

वर्षेषण १२७

चर्चा ११६

一部 ४० , 22-40, 900

—नियत् प्रदीम ५६

चर्ती १३ चर्ने २

—ध्य २

जाण्यान १६

चातुरिजनिक्तुसंध ३५ चामपाल १२२

चारनिकास १४२, १४४

—तंत्र पिटक १३६

—दिगा ६

—दिशा के चिल् संघ ट, १६

—निकामों ३२

—महाद्वीप १९०, १९९

—वंद १५, ४२

—जैन १६३, १३८

—सेन राजा १३४, १३४, १४६

चारिका १६ चार्वाक = १

चित्रवर ७१, १३६

—देश १०६

निवकारी १४७-४८

निवीताद ७४

विस्तामणि १

—चनवर्ती १०६

चीन ५३

—का राजा १३

भीवर =

—की छाया =

—ना छोर =

चेख २२, ६६, १४०

र्षं त्यक १४३

चैत्यबादी १४२, १४३

चीविक १४४

षोबी कवा १४

नौदहवीं कथा ४१

बोबीस महन्य १३२

चौरासी सिंह १०८

चंगल राना १३४

13

ख्यला देश ४३ छठी कथा २६ छन्द ८२, ८४ छोटे छुण्य चारिन् १९२, १२४ छोटे विस्पा १०६-१० छ: कर्मी ४३ —नगर २६ —नगर २६ —बारपण्डित ३, १२४, १२८, १३७

-

नगततित पर बगत्तला १३४ बनप्ज ४, = जनसम्दाय ४ जनसमृह १० जनान्तपुर ७० वय १, २, १२-४, १४= —बन्ध २, ४६-b जबदेव ७१-८०, ८८ जयसेन ११६ वर्वस्वस्व १० जनकींडा ४३ -तरंग ६ —्यान २१, २७ जम्ब्रीप ३, २२, २४, २६, ४६, ७७-६, 57, 54, 907, 995 F जम्मल ५ वस्ता बाह्मणी १२ वातिषर्ग ४६ वादगर १ --टोना ३३ बाबादीय १३=

वानन्धर ६४, ४७, १९४
जितन १३६
जितभीषिक देश ६९
जितभीषिक देश ६९
जितभद १०
—न्डामणि ६५
जिनभद १२५
जिन २
—स्वित ६१, ६५, ६६, १९०
—मात् ६५
जीवं शीणं शरीर १०
जेतदन ४
जेतदन ४

259

नान कीर्ति १२०, १३४

--गर्भ १०६, ११३

--नद ११३

--नद ११३

--नत ३७

--तत ३७

--तत ११३

--पाद ३, ११४

--प्रिम १२

--नज १३१

--जीमिन १२७, १३१

नानाकरमुप्त १३३, १३६

ज्यालाग्हा ७६, १२१

--पति वयिषर कुष्ण १२६

ज्योतिषी ७

2

ब्ह्रार ४४

7

बाकबर्शकनी १३३

बाकिनी १३, १६, ५६, ८८, ८०२, ११२, १२२।

—सुभगा १४६

बिनि (दिल्सी) ११६, १३४

बेंगिया ६६

बोरिय-ब्रेशन ६२, १०३, १४७

61

तम्ब्रुल वर्षा १०-१

वस्य ४१

—ing 1x, 131, 1x4

समागत ४, १२-४, २२-३, १६, ४३, १४१

—गर्भ ४१, ४१

—गर्ममूब ४६

—यात् २३

—बावगाभित स्तूप २२

-यंबक्त ११८, १२२

-पञ्चगांत १२२

—र्जात ३, १३६

सम्ब ४०, ६१

—ग्रन्थ १४४

—वर्ग ४०, १४५

तमस्या ११

त्तपोम्मि १११

तपोवन ६३

तम्बन देश ७४

तरणभिक्ष २४

तके ४४, ४१, ६१, ६२, ६४

—्युगव ४१, ७४

**─**₩8 ६७

—वास्त्र ६१, ६%

—বিৱার ৬₹

तान्त्रिक ३५

—बावार्व ३

ताखद्वीप १३८

-- पत्र २३

—गारीय २, १४३-४४

—सम्पृट दर्

तारा ६३, ७६, ७८, ८२, ८६, ११६, १२४, १३६, १४७ ।

तारा ४१, ४७, ७२, ६४, ६७, ६८, ६२, ११६।

—देवी दह

<del>--- य</del>न्दिर ७२

—गायनाशतक ४१

—सिद्ध <०

ताकिकमलेकारपण्यित १२३

—पर्माकरदत्त ११७

—रविगुष्तं १२८

तिस्वत अंथ, प्रत, ६२, ६६, ६६, ६७, ६६, ११६-१४, ११६, १२०, १२४, १२७, १२६, १३२-४, १३६, १३८, १४७-४८।

तिब्बती ४८-६, ७६, १३६

—दितहास ६७, ७०, ६२, १२६

—अनस्ति ४८, ७६

—गन्त्र सामक १४६

—विनयं २७

तियुत्त र, १६, ४१, =६, ६३, ११४, १वर, १व६।

तिस्मनं ६५

तिष्यरीक्षता ३०-३१

तीन धाचरण १४

—स्वा १४४

-वेदों से सम्पन्न ६६

वीषिक ६६-८, १०२, १०६, ११०, ११२, ११४, १२४, १२७, ११२—१४, १३७-३८।

-परिवापक १४

तीर्विक्सत १६-७ - बादी ६६, ७०, ७२-४, ६१, ६७, 300, 278, 1781 —विद्वांतों १६ तीनवेद ४२ —अन्तरायकर्म ३१ —असाग ३४ —पिटकों ३१ बीब कर ३, ४२, ४४, १४१-४२ तीसरी कवा ह त्वार २४, ३६, ४६, ४८, १८६ —देश १६, १०६ त्रक्त २, ६४, ८१, ८७, १२४, १२६, 1 3-YES 一直睡 京大 —महाचम्मत ५६ —राजा ४७, १२४ —राजा बन्द्र १३४ —राजा महा सम्भत ७४ — मेना ५३ ब्न्यति १४० तृषित ६२ —देवता २५ —देवलोक ६२ —तोक ६६ सुतीयम्मि ६३ —संगीति ३४-६ ते रहवीं कथा ३६ तेनच्छ ४६ तीचिक १६, २१, ३६, ४३, ४०, ४६, ४१, XX, 60, 00, 05-X, 51-5 是第一次, 是由 1 —पूर्वजेकाल ४< —बादी ६६ ——**用西** ₹€

वैधिक बेंग्ट्याल ७२ —सिदांत ७२ वोडहरि ४२ वेतिया १०४

F

वयस्त्रिश २४ विकट्कविहार ११७, १२२ विकात्मक १०२ विकासस्त्ति ४१ त्रिगारस १०६ विपिटक ३४, ३४, ३७, ४८, ४०, ६३, 1 = 53 , 83 , 63 , 86 —बर ६०, ६६, ७२, ६१, ११६ —बारी १, ४६ —गरमिश् ६०, ७६, १०४ —धारीभिन् ४३ विष्र १३, १३७ विभिन्नमाना ४० विरत्न १४, १८, २२, ३१,४७, ४१,४७ 45, 58, 20, EVO 1 वारण ७१ त्रिलिंग = ६, ६०, १३६ -वेश ६४ जिलांक ३३, ४० त्रिवर्गकियायोग ११८, १२० विविधकार्य ३१ विदारण हेह -गमन १६ विस्वभावनिदंश ६४ चैताय्ग ३ K

दक्षिणकर्णातः १२२ —कांची ७२ विकालकांची देश १३१

—दिशा ४, ४४, १४, १४२

--दार-पण्डित प्रजाकरमति १२४

**—हारपान** १२६

—गश्चिमराज १३६

—पोतन ७६

—प्रवेश २६, ४३, ४७-६, ६६, ७४-४, =१, ६४, ६६, १३६-३६, १४६-४६।

—भारत १७, १३६

- मला ७४

—विन्धावन =६

दक्षिणापयश्रीपर्वत ==

देवदकारवयप्रदेश ७२

दण्डपुरीविहार ७५

वतात्रेय ६३

दर्शन १४२

—सनिय २०

—गागे ६६

दश कुंगलपच ६१

—बन्द ४७, ४६

—वातक ४२

—दिशा ७

—षमंचर्षा ५६, ६६

—धर्मावरण ६८,१०६

---निषिडवस्तु २६

—पारमिता ५२

<u>—बत १३३, १३४</u>

—भूमक ६६, द१

—भूमि ६७

—भूमिकन्त्र ६७

—मृनिद्यास्य ४३

—यी १३५

दसवीं क्या ३३

दस हजार प्रहंत् परिषद् ६

दानभद्र २, १४१

दानरिक्त १३७

दानशील १२०

द्यायक ६

दारिक १४७

दार्क्टोन्सिक १४४

वाहसस्कार १२

दिक्षान ११=

दिङ्नाम १८, ७४, ७६, ७७, १६, १४, १४, १८, १०१।

विल्ली १३२

दिख्य कारीगर १४, ४५

—गायक तथा नतंकी १०

— नतंत्र १०

—शिलाबार १४

—शिल्पी १४७

विकासरम्पत ३७

दीनार ११६

बीपंकर भड़ ३, १३४, १३६

—श्रीज्ञान १२७, १२८, १३१, १३७

दुर्दर्ज काल ४=, ५१-२

दःशीनता ४६

बु:शीनतेथिक ४७

दर्गमा ६६

दुर्जसबन्द्र ३, १३५

दृष्टान्तम्नागम १५

वृष्टि ६६

देव २, ३७,

—गण ३२

—िगिरि ४४, =७

देवता १४७

देवदास १४, ११६

—qu १

हेबपाल १०६, ११०, ११२ 50 --वानि ६ बङ्ग कोट ५३ -- राज २, ६२ धनर्यात्रत ६५ --राजा १४० —बोहीप ७७ - MIN 74, 33, 89, 60, 880, धनिक १८ 1 551 धन्मसंगणि ३६ 一届 33 धर्म १, २, ४ वैवाकरचन्त्र १२९ -कथा ३४ देवातिसमस्तोष ३९ -कविषक ३८ -- 44 88, 38, 64 -नाम ११ देशीसीट ८८ —कीलि ९६, ९७, १८, १००, १०१, - TITT (06, 10% 204, 200, 206, 230 1 date es, tot —आन्तिप्रतिखब्ध १४१ - Ta tot -गंज ५५, १०२ देशना-गरिच्हेद १० -गुपा २ FS 111 —गुन्तिक १४२, १४३, १४४ की विशंग ६९ —चत्रस्थल १४ दंग्टमेन ११३ —बन्द्र २, ५३, ५७ इमिन १३९ —नात २, ४o —येग ११८ —दान ६३ हबलि १४० —दास ८०, ९४ इक्टि ४२, ८५, ६७ —देशना ६, ७, ८ <u>—हैं श ७७</u> -वर्मताविभंग ६३ इमरिप्रराजा ९६ —बातू १, ६, १२ in it —यात्वागीस्वरमण्डल ११४ इयान्तनिवृतिशास्त्र १२७ वबसमंब्दी १२० -- नरम्परा १४६ -पर्याच ६८ बादराब्तग्ण १२१ —पान ३, ८६, ८७, ९४, ११५ डापर व —माणक ३४, ३८, ४**७** हारपणितत नाजपाद १२६ — मित्र १०७. १२**०** विलीय कावयप ३१, ३२ -मेग ६६ — परिषद् २७ —राज २५ -वरहचि २ —शान्तिषोष ११३ —मंगीति २६, २७ होच ६ —गासन ४

धमंधवण १० —भी १३९ —श्रीद्वीप १३८ —वेडी २ —कोता १० - संख्या ५१ —संगीति ३७ -संजाप ६७ -रगोतसमाधि ३७, ६२ धर्माकर १२० भर्माकरन्या १३२ —वास्ति १३२, १३७ -मिति १३१ धर्माङ्क्रारका ६३ वर्माची ३ बर्गोत्तर २. १३० बर्मोत्तरीय १४२, १४३, १४४ यमॉलांति १ बर्मोबदेश ७, ९, १०, ११, १६ धान्यश्रीदीच ८५ बारणी ४२, १०२ —प्रतिकव्यपण्डित ९० -मंत्र ६८, ९५ —सन ६८ वामिक २ -कमा ११ —यगाव ८ —ভাষাতা বে —महोत्सव ५ —राजा २९ —गम्यायण ३४ —समृति ५१ द्यानिक संस्था २५, ३९, ६९ धामिकोसाव ७, २२

धीतिक १५, १६ बीमान १४८ धूतोग ७२ धूमस्चिर १२२ ध्यानभावना २५, ४३, ५० ध्यानी ५२ ध्यानोत्तरपटल १२०

耳

नगर ५ नट १० —भटविहार १०, ११, ६४ नटेश्वरमध्यदायी १३४ सन्द १, २, ३३ —प्रशेत ३७ निद्दम व नप ७ नव १ नवकपर्यंत १३२ —गाल १२८, १२९, १३०, १३१ न्याय ६७, ७३ नरक ६ नरकीयकथा २० भरवर्णन १०२ नै रात्म्यसायन १०३, १०४ नरेन्द्रधीतान १३७ नरोत्तमबुद्ध २४ नतंक १० निविन ४८ नवामन्त्र ४ नवीं कवा ३२ माजपाद १२७, १२९, १३०, १३१

नाकेंग ७१ नायकां वी १३७ नाग ८, २१, ३७, ४९, ५३, १४७ नारद ११० नागकेत २ नासन्दा ३६, ४९, ४२, ४३, ४७, ४६ ४१, ४३, ६६, ७४, ७६, ५०, ५४. -दस ७३ EX, EE, EE, E0, E9, E2, -दमन १६ १०२, १०६, ११२, ११६, १२२. -दमनाबदान २६ पर्य, प्रेप, प्रेप, प्रेय, प्रेज । —दिणितव्याकरण ४४ --विहार ३१, == -- याल ३५ निकाय २७, ७% -असाद ५७ निधिसंबंधी धर्म ५६ —ৰৱি খুণ निस्यविशेयनिर्वाण २६ —वोर्तिय ५०, ५६, ११४ निराधसमापति ११२ -- भिक्षा ३२ नियंत्य ७१ —मिल ४७ —विगन १६ - योगनी १४६ —राहपतिन १७ निम्ब्टराजा १७ —योनि २४ निर्वाक करण ५१ -राजधीदाट = निर्वाण ६, ६, १२, १८, २७, ३२, ३४, —राजतशक १७ 85, 980 1 -राजमंगवान १४o ----राजवास्कि ५७, १०४, १०४ निष्कलंक देव १३२ -रोग १७ निष्णातगृहस्थी १४ —िनिप १९१ निष्पत्तिकम १२६ —नोक ३३, ३७, ४६, १०४,१११ निष्मश्रकम ५०, १०३, १०४, १२२. -- ज्याकरण दर 9231 --- जिल्पकार १४७ न त्यकता १० -शिल्पी १४० नेपाल १८, ७०, १०८, ११४, १२६, १२६, —लीव दर १३१, १३३, १३४, १४६। नागार्जन ३१, ४२, ४७, ४१, ४१, ६६, नेपानीब्द्धयी १३२, १३३ 10% =0, =3, qoq, qe=, qx2, ने मचन्द्र ४७ 980, 98= 1 नेमीत १= न मितिक १= नागाहर्व्यानणस्त्रम ५० नेय १ नागे ज ७१ नंगट १३= नाटक =४ —देश प३८ नानायायात्रदर्गन १० न्यामं ६७, ७३ नामसंगीति = ३, ११४, १३६ न्यायालकार ४२

T.

वैश्वम्प ४७ पंचीतीयं १३६ पञ्चकामगुण ५७ पञ्चकत ११= पञ्चदेवता ७६ पञ्चन्यायसंबह ४२ पञ्चमणील १६-७, ४१, ६६ —सिंह २, ६३ पञ्चमदासन ६१ पञ्चवगंधम्यवतंत्र ४४ पञ्चवस्तु ३३ पञ्चिवद्यस्त ४० पञ्चविज्ञतिसाहम्बका ६१, ७९ पञ्चिवज्ञतिप्रजापार्यमता ७६ पञ्चिमिञ्चापद =२ पञ्चवीर्षनागराज १५२ पञ्चात १३२ - नगर १६ पटवेग ४२ पद्धान ३४ पण्डित १४ —यमरसिंह १३ —इन्द्रदत्त २७, १४६ —झेमेन्डमङ १४, १४८ —जबदेव इह —पृथ्वीबन्धु १०१ —राहल १९५ - बगोध्वजसहंत २१ —वनरत्न १३६ —विमनगढ १२२ —वैरोचनमह १**१**७

-- शानमधी १३४

पश्चित मारिपुत्र १३५ - संगमधीनान १३४ पद्दर जिल —₹81 Y=, VU —सिंडि ४३ पद्म ४४, ४६ पद्मक १= पद्मकरघोष ११७ पद्मवस्य ४६, १०१ पन ७, ७७, १४० पन्दरहवीं क्या ४७ पराचित ६४, ६६ —जान ६३, ६५, १४१ परम ज्ञान ७१, ११६ —सिडि ४६, =9, १२०, १२२, १३० परमार्थ ६३, ६८ परहितमद १३० वरावव १४= परिकर ह परिकल्य ३२ परिनिवाण ४, १२, २७ परिवाजक १६, २१, ३३ —महादेव १४४ परिक्रिक्ट ७७ परोपकार १३ पर्णपादका ३३ 95 पर्वतदे बता १२७ —राजकं साग ३६ —राज्यातप्थ ५७ पर्वतीय देवता ४= पश्चिम ह —उद्यान १२७

परिचमकणे देशा १३७ -कामीर ३६ —हिर्नि ४१ —दिशा ४४ —देश २८, ३२, ६३ —हारपण्डित १२**४** —बास्पान १२६ — मस्द्रेण ३६, ७० —गालवा १७, ६६ —सद् ७० —सिन्ध्देश २६ पश्मितर ६ पांच साध्यन्तरतंत्र ११= -गाव ६३ —नगर ४ —गोगाचारम्मि ६३ -वर्गम्मि ६७ -वस्त् देर —विचा १२१ पांचवीं कथा १८ पांचसो आणि ६ -- मान्यांन्दन ६, = —योजन ६४ —सूत्र १३ पाटकिपुत्र, २१, २४, ३० —नगर १८, ३७ पाणिनि २, ५२ वाणिनीयव्याकरण ३३, ४४, ८२ वाण्डिस्य-पत्र १२४ पाण्डमुख २= पाताल-गिरि ७६. १०४, १०४, ११६ —नोक ४० —सिद्धि ४३ वाप-कर्न १७

पापश्चि ६७ —बारी २६ -शोधन २० पापी ११ - गार १०, ११, ३२ पायम् १३५-३६ पारकमापवं १४७ पारमिता ११=, १२४, १२३, १३६ —यान १३३ पारारसायनसायना ५० धारंगत ३५ पापवंक २ पापंद २ पाल २ ——**郑**匡 १३원 —बद्यांगराजा १०७, १३२ —नगर **€**३ पाल्पिकाच ३२ पाववरण ६२ पागिव्हकदर्शन ह पाषाण-मृत्ति ११६ -वेद्धिकावेदि ४१ —सिंह ⊏१ <del>-- स्तम्भ ४१</del> विद्या ७३ —बर ७७ —बारी ३, ३६ —बर-मृष्टि ३४ -- बारोभिस १३५ —बारोस्थविर ४१ पिटोपा १४६ विष्डणात २६, १०% पिण्ड-विहार १०७ पित्व ७१, १३६

पुनंगीरीदेश ६६

पित्रबंट ४१ पित्-तंत्र १२६ पीठ-स्वविर ४३, ५१ पुक्तम् ४२, १४८ पुलम् १३४ पूर्वा १३६ प्रबंग = पुणालपञ्चति ३४ पूण्ड्बर्बन ४६-५७, ७= —देश ७७ पुष्य का धनुमोदन २४ --कीति १०६ -वर्षनवन १०६ -- भी १२६ वृष्याकरगृष्तं १२६ पुष्पात्मा ४ पुत्र (बोबि) १ पुनकदार ४५ पुनर्जन्म = १ परोहित ४३ पूर्व्यारणीविहार २= पूष्कलावतीप्रासाद ३७ पुष्टि १६ पुण्यनाला १०, ६० प्रविष्टि २९,६० पुष्पावली १३६, १४२, १४६ पुरुषमित्र ४३ पुजनस्तमम् ५७ पूर्ण २ —बाह्यण ६० **—भ**ड २ - भद्रबाह्यण २ ७ -मित ११४

-यमंत १११

—विशा १६, ४३, ४३ -बन्म ११, २४, ५१ -यं नीम १४, १४२-४ पूर्वापरवन्म = १ पूर्वीधपरान्तम १३७ —कोकियेन १३७-६ **—चित्र १४**६ —देवता १४६ —देश ४८ —द्वारपण्डित १२४ —पूर्व १४० —भारत १२, १३७ — भगन ४०, ४१, ७१ —बारेन्द्र १११ पूर्वीय-पण्डित २० प्रकार ४, २५, ७६ —पण्डित ३६ —शिख् २४, ३२, ३४ —तंष २४ पोतान ७७,७=-१, वर् १३३ —गर्वत ७७, इ६ प्रकाशायमंग्रीण ४० प्रकाशनपवारीर १६ प्रकाशमानइन्द्रनील १५ त्रकाराशील ६० प्रचण्ड वाम् १ —हाषी १ प्रज्ञप्तिनादी १४२, १४५ अज्ञाकरगुष्त १२३, १२५-६ प्रजानगरमति १२६ धजापरिच्छेद ६० ब्रजापारमिता ३४,४३, ४२-३,४८, ७६-७ १०४, १०६, १०८, ११४-६, १२४ \$38' \$50' \$X\$

अज्ञापारीमतापिण्डाचे ७७ --- भिसमय ७६ --रिक्षत १२६ —वसं १०€ —सूत्र ६१, ६४, ११७ प्रशिक्षान ७, २४, ३७, ४०, ४२, ७४, WE, ११६। त्रताप २, १४० प्रतापीराजा ४ प्रतिकार ६८ अतिज्ञा (अपने पक्ष का परिवह) ६०,७३ प्रशिष्ठाननावं ११६ प्रतीतसन १३४ प्रतीव्यसमृत्यादसूष ६६ प्रत्यक्षप्रमाण ३४ प्रत्यन्त देश ३३, ६१, ६० वरंबुत्तर ३२ प्रयम धाकमण ४= —मनि ४३ —भूभिका उद —संगीति ३ प्रविक्षणाकुण्डलीके श १४ त्रवीपमाला = १ वदीपोचीतन ११५ प्रधाननगर २६ —शिष्य १२ प्रमबुद्धि १०१ अभाकर ११६ प्रमाकोरी ६६ अमाण १३३ -वातिक १०१ —विष्यंसन ५६ —समुच्चम ७३, ६४

प्रमाद Y प्रमुदिला ४३ भयाग १२२ श्रयोग-मार्ग ६६ —मागिक ७६ -मार्गी २० अवारण ह प्रवास्या ४, ६, १४-६, २६, ६६, ७२, ७४, 221 प्रवित्त ४, १२, १४, ३१, ३४, ३८, ४८--४०, ४२-३, ६१, ६६, ६८, ७१, 50, EU1 —चिन्त ६० प्रवित्ती ६-१० प्रशान्तमित्र ११ = अशास्ता ६५ प्रशिष्य ४ यसम्ब -- जील ६० प्रसेन ६६ प्राचीर ४ भागवाम १३० आणातिपात २०, १०६ प्रातिमोक्षसूत्र ३२ **प्रातिहार्व ५, २**८ ब्रादित्य २, ६३ प्रान्तीयनगर ६५ प्रासंगिकगाच्यमिक १२० भे तविममिन्ताह ४६ (事) क्रिण व

—चन्द्र ४७ प्रम-चित्र १३१

फलपानेवाले ३६

फारसी १०२, १३३, १३४ —मत ७१ —राजा ४७, ४३

व

बगल पर बलीसमहापुरुवलक्षण ४३ बद्धांजींस ११ बलक १३६ -पूरी = ७ — मिला २ बनियानार्य ११६, १२४ बलियान १६, २६ बहुम्ब २ - उपासक १४१ बहबत २०, २६, ६१ —भिन् ५५ —जिल्ला ६३ बहुधृति ६६, ६८, ७०, १२८ बहुअतीब २, १४३ बागदनगर ४७ बारह बृतगुण ४४, ७४ बारहवी कवा ३६ बास १ -- <del>पाना</del> = 5 —मिल १४० --बाहन १३५ बाधसम्ब ५० बाह्यभृतिक १४२, १४३ विन्द्रसार १, २, ४०, ४१ विम्बसार १४७ बासबी कथा ११

. .

वड १, २, ४, ६, ६, ७, ८, ६, १२, १३, गर, गर, गद, स्व, रस, रस, रस, स्थ, र्द, २७, २८, ३०, ३२, ३४, ३४, ३४, ३०, 38, x4, x0, x=, x8, x9, x2, . रेड, रेर, रेड, ६२, ७९, ७४, ७७, =0, =9, E7, E3, EV, EX, EU, पुल्प, पुरुष, पुरुष, पुरुष, पुरुष, 989, 980, 9881 —यामताम १३ —माङ्कति ११ बदकपाल ४६, १४५ बढकीत १३२ बढाचा १९७, ११६ ब्द्रान १०६ बढवानपाद १०६, १५६ MARIA TVE बद्दास ४६, ७१ - ET 7, Yo —धात २३ - पहा २, ४३ —मानित ७६, ७६, ८०, ८३, ६४ -प्राण प्रश् —प्रतिमा १४ —मृति १४, १४ —जन्न XX, इट, १४१; १४X —वस्था ११ —मान्ति ११७, ११६, १२० —जासन ४, १, ६, ७, ८, €, ९६, 95, 75, 78, 37, 80, 98, 89, R\$ 85, 80, X5, X\$, 00, 01, क्ष्य, हरे, हरे, हेज, हन, हहे, १०२, 90%, 905, 905, 908, 99%, व्यक्, वर्ष, व्यक्, व्यव, व्यव, नुकेष, नुकेष, नुकेष, नुकेष, नुकेष,

—शासनरत्न १४६ —शुच २, १४० —शीमिल १३३

180, 185, 18= 18E1

ब्डसेन १३४ —संयोग ४०, १९८ व्य १४०. -वर्ष १४६ ब्-स्तोन ११४, १४६ बोधि ३३ -चर्या १०० —बर्यावतार ६१, १२४ —विस ६१ —प्रशिधानचित्त ६१ —प्रस्थानचित्र ६१ —प्राप्ति ११ **— मह ३, १३१, १३६** -नाम १३, ६० **──**考研 ₹४, ४९, 50, —सत्व १६, ४२, ६४, ७६, ८४, ५७, ६०, ६७, ११३, १९७, १२७ । ब्राह्मण इन्द्रध्य ३६ —सत्वधाकाणमगं ८७ —सत्व की बस भूमि ६६ -सत्वचर्यावतार २० —गत्वभूमि १९७, १२७ - कवम्लापति ६७ बीख ८, ३६, ३८, ३६, ४८, ४१, ४२, ५४, ७१, ७३, ७७, ८०, ८१, ax, af, ab, aa, eq, eq, ex, 84, 86, 907, 900, 990, 997, १२०, १२३, १२४, १२७, १३२, dax, dax, dxo1 -याचामं १०८ — उपासक ६x —झिकिनी ६६ — धर्म ६, ४२, ४६, ४७, ४८, ५२, EE, EU, EE, 905, 938. 989, 988, 985, 9881 —धर्म का इतिहास ७७ -पश्चित ११%

बौद्धिमिल् १०१ -मन्दिर ३६, १७ -वादी १०७। —विहार = —सन्वासी ६५ —सिंदान्त १७ —सस्या २६, १७ ब्कह-यड-दग-पहि-छद-म ११३ बग-स्तोद-छोस-किफोबद १४६ 複都 もの -वर्षपालन १५ —चयमार्ग १६ —पूर्वा १४ बाह्यण ४, ६, ८, ४६ बाह्यणों ४, ६, १४, १ -कल्याण १४, वर -कुषारमन्द्र १७ **—कुमारलीला ६४** —ज्ञानपाद १२४ -दुवर्णकाल ५१ —धर्म ४१ —नागकेर १४१ —पण्डितमटघटी १४६ —गरिवार १४ —पाणिनि ३२ -- बृहस्पति ५५, ४,-—गींशक ६६ —मनोनति १३६ —रत्नवस १२७ —राहुल १६, ४१

—गहलक्द्र ३६

-वर्ष्ट्व १३, ४४

बाह्यण वसुनाग ६५ — विज्ञुपाणिनि ३३ — गंकु ५५, ५६ — श्रीधर १३३, १३५ बाह्यणी बस्सा १५

Ħ

भगवान वाक्यराज १२८ भगिनीपण्डित ४८ भट १० —घटी २७ भहाचार्य ६४, २७, ६६ भहारक वंजेंग ६२ भहारिका ५७ —मार्मतारा =२, ८४, ६९ ६२, ९०७

भण्डारक २४ भवन्त २, ३६

—यवलोकितवत ११३

—कमलगर्न —४०

-बच्चवीमिनी १०४

—कुणास ४६

—कुमारलाम ४६

—कुष्ण ३६

—योगक ३६

—चन्द्र १४

—धर्मतात ३४, ४०

<del>---</del>नन्द ४१

—गरमसेन ४१

—राहुलप्रभ ४°

—विमुक्तमेन ६६, ६७

—धीलाभ ४०, ४६

—सम्बन्सस ४१

. .

—संबदास ७१, ७४

मह २, ३२, ३३, ३६

मः पालित २, ३१

—िमस् ३२

—वाणिक १४२, १४३, १४४

मद्रानन्द २, १४१

भयकारवेतालाच्य १३६

भरमञ्च २=

मर्थ २७६

—राज्य ६६

भवमद ३, १३६

भविष्यवाणी २२, २७

मच्य १०, ७१, ७१, ७६, ७१, ८०, ८०,

EX, 90% 1

—कोति ३,**१३**६

भागम १७

माटिदेश १२४

भारतं (महाभारतः) ३, २१, ६१, ७६, ७८, १२६, १३४, १३८, १३६,

1023

भारत दारिक १३१

—पाणि १३१

—यां ४७

भारतीय १४६

—इतिहास २७, ७०

—महायानी १३२

—विद्वान ६२

--अतिपरम्परागतकथा १६

नारव्यव १

भावनामार्ग ६६

मावविवेश १०६

भावाभाव ६४

निसादन ६

मिलापात्र ६२

भिक्ष ४, ६, १२, १६, २०, २४, २४, ३१, ३२, ३३, ३४, ३८, ४०, ४२, ४१, ४४, ४८, ६०, ६३, ६४, £\$, \$0, \$8, 03, 05, 08, co, =9, =3, =1, 29, 68, 992, पेन्य, पर्द, प्रेंट, प्रेंप, प्रेंप, १३४, १३६, १३८, १३६, १४०, 989, 9881

भिवानमंपुच्छ १४४ भिल्लांग =, ६, १४, १६, ४१, ७०, 135P , 93E, 93E 1

—वावकार ५= भिक्षणी ५=, ६१ भिक्षांकर ४२ —स्थिरमति ३३

भीवकवन ३२ भक्षा ६० भूमिपुरविवानर १४६ भूमिप्राप्ति ६६ थीघड १३४ **मस्क १३**१

भक्ताति १६ —के ऋषि १**१** 

मक्टी ७७, ७=

—असर ११६

मृक्राक्षसः १७

म जारग्य ६७

भेद २

—यास १२४

भोगस्याल र मोटदेशीय १

—नरेश ७०

भगन ४०, ४२, ४७, ४४, ४६, ८६, ८३, 907, 90€, 905, 90=, 90€, ११२, ११४, ११८, १२१, १२४, प्रद, प्रेर, प्रेर, प्रेफ, प्रदा भंगलदेश १३, १०६, १३४

भ्रष्टचारिणी १३

भंस १

—बाद ४७

मिकाक २ HET YO

मगध ४, ७, १२, २१, २८, ४२-३, ४४, ४७, ४१, ४६, ६४, €0, ६€-30, ७₹, =0, =€, ₹8-=, 905, 905, 990, 995, १२०-२२, १२४-२४, १२७-२=, 932-38, 983-851

-का बहाद्रोण २३

—देश १८, ४३, ६३, १७

—मरेण ६

—बाला १६

-वासी ७, १६

-- बामी गोपाल ४४

मञ्जलाचरण ७३, २०

मक्बा १३

मञ्जूषीय १०२

मञ्जूकी ३७, ४९, ४४, ८४, ६६-१, १२४-२४, १२१-३०, १३६।

-- Tife 993-98

—कोध ११=

—भीष ६३, १२३

—बन्दिमस्बर १४७

-म्बमंब ३३, १४१

—स्तोन ११४

मठाधिकारी १३५

मणि १५ मणित २ —सेन प३२ मणिदविडकचमर २५ मण्कश्ची १३१ भवडल ६१ मतावलम्बी ४६ मतिकुमार २, १४१ —चित्रा ११, १४ मर्तग १९४ —ऋषि ६⊏ मण्स १-१०, १६, ३१-२, ७१, १७, १३२ मध्याव ५० मधिम ११४ मध् र। ४२ मध्य धपरान्तक ४६ —देश ६, ३३, ४३ ४७, ४३-४, ६४, ₹0,02-₹, =₹, =€, €₹, €¥, 900, वन्द, वर्व, वर्थ, वर्ट, वर्ष। मध्यदेशीय राजा ५३ —विज्ञकसा १४८ —पण्डित ६० —शिल्पी १४७ मध्यमक-मूल ७२, ७४, =०,=७,६० -- सबतार ६४, ८०, ६४ मध्यमति २ —उपासक १४१ मध्यमपार्ग ७४ —सिडि **१**९० मञ्चमालकार १०६, ११३ मध्यान्तविभाग ६३ मनस्कार ह मनुषंग-पर्वत ५१ मनष्य मांस १३

.

मनुष्यलोक २, २५, ५४, ६३, ६७, = १. 904, 9841 मनीरम २, १३६ मन्त्र १३१ -- TE X3 —बारी ४६ — ज प्राचार्य ६० —तन्त ४४, ४१, ४१, १४७ —धारणी ७३ —बारिणी ७३ —मार्ग ४०, ४२, ६**१** --वान ४= ११४, ११=, १२४, १२६-२७ 933, 934, 934-36, 984-801 —यान-ग्रान्य ११४ —वानो ३, =9, EX, १३४, १३७ —साधक १४६ -firs 19, 900 —सिद्धि ४४ मन्वाचार्य १३४ मन्ती हैं गिया ७१ —भडपालित ७४ -- मतंगराज ७२ मन्दिर १४ मह ७१, १३६ —देश २६, १०६, १४७ मरुट केण ३१ मको १३= मत्यर १३६-४० मल्ल ९० मस्तिद ७१ मसानी १६ मस्रक्षित २, १२० महा २

महापण्डित १२६ দরাছার ६০ -- जानाकरगुप्त १३२, १३४ —करुणा पश्चम **१४**२ -बुद्धशीमित्र १३२, १३४ —काल ४४, ४¢, ११२ —राहल भी भड़ १३४ -काव्य ४६ —्यानयश्री १३३ ---नास्थप ४ —गावयक्षीमद्र १३२ -- कोषयमान्तक १० —संगमजान १३२ —गण २७ —स्थिरपालिशनक्ष १३१ —वार्व सङ्गाद ६० —चैत्यविष्टार १६ महाभद्म १, ३६, ४६ —जन १२७ महाणाल १२४ -रमलोके स्वर ३३ महाणिटोपाद १३१ --स्याग २ महायुख्यलक्षण १२, ६३ —दानगील १०६ महाबज् १४६ महादेव १३, १६, २७, ३२, ३६, ३६, महाविम्बर्वस्य १३४ महाबोधि १४, ११६, १२=, १४७ 1 X-63. — सेठ का पूत्र ३१ -मन्दिर १४-४ महानिधिकलग ६० महाभदन्त ३६ - बाचायं यभगाकरगुप्त १३१ —ग्रवितकं ३७ महान् धाचार्य समयाकरज्ञान १३२ -व्यवेग ४० - बुद्धज्ञानपाद ११७ महानिज्ञसंघ ७४ महामाध्यक्ति ६ ---गात्चेट ४१ महामाया १४६ महामारी ७ ——वस्बन्ध १३२ महामुद्रा १०१, १२२, १३० ----वस्मित ३६ -यरमसिद्धि ५०, १०५ —धामिधासिक वसुमित १३ महायान २, २६, ३४-६, ३८, ४२, ४६, —ऋदिमान ३१ प्रदे, प्रथ, प्र७, प्रहे, ६१-३, ६४, —जितारि १२३ €0, 0₹-₹, 0X-€, £\$, ₹0€-0. —धर्मोत्तर ६४ १२८, १३१, १३४, १३८, १४१, —काद्यम ४३, ५**१** IXXX —बाह्यनराहन ४१ —ग्रभिषमं ३३ —माध्यमिक १०६ -- उत्तरतंत्र ६३ --बीलावस १०२ ---विनयधर १३१ -- अमें ३४, ३=, ४०, ४=, ६२, ६६,७४, =२ महागान धर्मकविक ४१ —धर्म संस्था ४५ —पिटक ३८, ४४ -- भवचन ३६ --शासन ४३, ६४, ७४ --संग्रह ६३ -सम्प्रदाव १३३ —सिद्धान्त १३= —स्व ४०-१, ४६, ६८-६, ७१, ७५, der 1 —गुवालंकार २६, ६३ महायानी ३६, ४२, ६४-६, ११८, १३१, 933, 938, 9XX 1 ---याचार्य ६२, १०७ —fine 34, X9, SE —मिलसंग ४१, ६१ महार नरशित १३४ महालोभ २ महाबचाचावं १३५ महाबद्यामनिक १२६, १३७ महाविद्वार १६ —वासी ६४, १४४ महाबीवें २ — भिक्ष ४० महाणाक्यवल २, ६३ महासिक्षियात ५५ --- रस्न ६⊏ बहासमूत्र २७ नहासांविक १४, १४२-४ —निकास १३३ महासांचिकसम्प्रदाय १२०, १२४ महासिद्धवारिक १३१ -वयाच्या ६२

—जाबरी ५०

. .

महासिटि १९०, १९६, १२२, १३७ महामुक्कांन २७, २६ महासेन २ महास्वाणि ६३ मही २ —याल १२०, १२२ महीनासक २, १४२-४४ सहेन्द्र १, २ महेण र महेलर १२, ३८, ४२, ४१, ४६ महोत्सक १६, २४ महोवधि १४१ महोपासकसंगतल ३७ मात्का ३४ -UT 77, 59 मात्वेट ४१-२ मात्तल १२६ माध्यन्तिय २, ६—६ नाध्वमिक्षभाववाद ७१ —कारिका धर -- तम ४०-१, १०६ Ke np-—मत ४० —मूल ७४ —विकित्समा ५६ —श्रीगृप्त ६३ -सत्बद्धय ११३ —सिवान्त ११७ **—** 何言 939 मानवजिल्यकार १४७ मानवसर्व १३६ मानसरोवर ३१ मामबर ४६

माबाजान ४०, १९= - मन्दल ६१ • मार ११ मारणकर्म ५१ मालव ४२, ७१, १०४, १२२ -- वेश १६, २६, ४१, १०४ भाषतास ७२ चिवन्छ १३१ मिष्यावृद्धि ११६ -शहाया १६ —पंची ११४ मिनरराजा १६ मिश्रक्तांत ७३ मीमांसक है ७ मोमांता ६७ मुक्ताकलाप ७७ मुनलाहार ११७ मुख्यमंत्री १= मुङाङ पृश्य, पृश्द --वेश १३= मुदिला ६६ मूदगरगोसिन २, ३८-१ मुनीन्त्र १ —श्रीभद्र १३४ मुरुण्डकपर्वतः १०३ नुसतान ४७ —देश ५३ मृग्टिहरीतकी ७४ मृत्ति-कला १४७-४६ —कार १४, १४७ —मागर्वत्य ४४ म्ल नहासाबिक १४२-४३ —बात्सीपुत्रीय १४३

—सवांस्तिवादी १४३, १४५

मूल स्वविरवादी १४२ मृषक रक्षकप्राचार्य ११६ मे बदुत ४६ में घवाही ६२ मेथेन्द्र १ में बाबी १५ मैबीपाद १२=, १३१ में लेख ३७, ६१, ६३, ६=, १२=, १३६ -- प्रन्थ १२७ —समाधि ११ मोक्ष प्राप्ति १६ मोरप्छ ४४ मोहन ५१ मीखिक परम्परा १४६ मौद्गलपुत ३६ मोलस्थान ७१ म्ले ब्लाइमे ४६-७, ७१ —सम्बदाग ७१ —सिदान्तवादी ७१ व वता २, ७, ६०, १४७ —गणद् —गमा ७ -पांत =२ —योनि ७ —रविद्यामन २२ —शिल्यो १४७ —समा ७ —सेन १३२ -स्यान ७ यक्तिणी २६, ११६

—गाधना ७७

—मुभगा ४=

| यज्ञ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | योगाचार वि      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| —কুণ্ড ৭৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —विज्ञानवार्द   |
| -बाला १६-२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | योगाबारी ४०     |
| यदाचित् २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —माज्यमिक       |
| यसक ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | योगिन बाह्य     |
| —आतिहार्वे ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | योगिनीसंचर्या   |
| यमान्तक ६८, १०३, ११२, ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | योगे स्वर्शवस्य |
| यमान्तकोदय ५०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ममारि १०१-३, १२४, १३०, १३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 935-36 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रक्त समारि १    |
| —तंत्र १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —गमारितंत       |
| —सण्डल १०२, १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रखड़ देश १३     |
| यमूना १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रचुवंग ३        |
| मस २, ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रंगनाय ४१       |
| —महंत २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रजत ५           |
| —यान १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —पात १०४        |
| यजोमित ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —वृध्टि १०      |
| याचना =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रत्न करणा ५५    |
| ग्राणिक २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —होति ६३-       |
| —बाह्यण ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —fift xx,       |
| युक्ति १२४, १२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —गुप्त ७४       |
| —विस्का ५६, ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —बट ६०          |
| युगलप्रधान (जारि) ४, ३४-५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —तय १३          |
| योग ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —होष २१, २      |
| —तंत्र ४०, ६०, १०१, १०६, १९६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —मति =०         |
| 929 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —मधरुखन ५       |
| —तवतत्वसंग्रह १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —मग्विण्ड ६     |
| योगपादपद्मांकुच १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —वच १२७         |
| योगपीत ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —वर्षा ३१       |
| योगवल ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —गागर ४४        |
| योगाचारप्राचार्य ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| —की पांचमूनि ११७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रत्नाकरगुप्त १  |
| —भूमि ६२ ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —जोपम ४०        |
| and the second s | -               |

—गाध्यमिकमत १२०

ज्ञानमात्र ४१ दी ३= r 99x al Ro 325 पा १०३

Ţ.

—जोपमकथा **१**४७

रत्नाकर सागर १४१
रत्नातृमृति ६६
रत्नोदधि ११
रिवक १=
रविजृद्धा ८०, १२
रविजीकान १३२
रविजीकान १३४
रस्रस्मावनिक ४१

रसायनसिद्धि ४३, ४८, १४०

राज्य ३७

— पूजा १६

राज्य २

— जाह्यण ३१

राज्य ३०

— जुणाल ३०

— यणोगित १०६

—रानकीति ६६ राजगिरिक १४३ राजगिरीय १४४

राजगुर १४

-TE 98, 98, 99, 55, un

—धानी ६४ —मासाद द —पुरुष ह राजा ७

—मझमबन्द्र ४७

—मन्दित्त २

—संगातनातु है ६-७

—अयोक १८, २२-३, १६-७, २६-३०, ३६, १३८, १४७-४८।

—उदयन ४२-४, ४८ —गनिक ४२

—कनिष्क ३५-७, ४०-१

- BU 93E

राणा कर्मचन्द्र ४४, ४८, ६०

—क्वकिन ३४, ११२ —क्वेमवज्ञिन १, ४ —ब्वृतिम मध्त ४३

—हिंग्र-स्त्रोड-स्वे-ब्बन १९३

—गगनपति ३४

—गम्भीरपद्य ४=, ६३-४, ७० —गोपाल १०१-११, ११३, ११४

—गोविन्द्र १०४, १०८ —गोववर्धन ६० —नकायुध ११६ —चणक १२८, १३४ —चन्दनपाल ४०

—चन्द्रगुप्त ३४, ४०

--- 西北 9 次亡

—चन्द्रमुख १४, ४ —चमश १२ —चल =६, १३ —चलझुब १३

—नामक्य २०६, १२४ —नमें स्ह ४६, ७१ —तुरुक ४३, ४६

—दारिकषा ७१

—देवपाल ४६, १११, ११३-१४, १२२. १४७ ।

—देवपालपिता-पुत्र ११४

--धमंचन्द्र ५३

—धर्मपाल ११३, ११७-१८, १३२, १३४, १६८-३१।

--नन्द ३२-३, ३६ --नेमचन्द्र ४७ --नेमीत १९

—्वमसिंह =६, =१, ६३, ६४

—पञ्चक्ष्मं ४६ —पुष्य द६, ६६ राजा प्रसच दर्, ६३, ६७

—प्रावित्व ६३, ६५

—कणिबन्द्र ४७

-बन्धेरी ५३

—बालवन १३

--वालसुन्दर १३=

—नृद्वाच ५३, ४४, ४७-८, ६०, ७६,

1801

—मतं हरि १०५

—भीम-मृक्त ४४

-भेयपाल १२६-३०

--भोनसुबाल १४०

—माजदेव ४२

— भंस बद्ध Yo

—मञ्जू ४२, १२१

—मन्रजित १२०, १२२, १३४

--महापद्म ३३, ३४

—महापाल १२२, १२४

—महाभाक्यवन १३

—महासम्भत ७१

—महास्वणि १=

—महीगाल १२१-२४

—महेन्द्र १२. १४०

—महेल १३६

—मिनर १६

—म्बूब्ददेव १३४

—राधिक १, १३४

—राविकसेन १३२

—राम २६

—रामचन्द्र १३६

-रामपाल १३१-२, १४∈

—नशास्त्र ३७

. .

-वनपाल १२०, १२३

राजा विगतचन्द्र ७०

—विगतनोक ३०-१

—विगरः १०१

—विमलनन्द्र १३

—विसुकस्य ४०

-वीरसेन ३१-२, ३६

—ৰ্জানত ৩০

—गान्तिबाहन ४४

—णामजात १३६

—गानिवाहन २४, १४a

—गोन ७६-६०, ६६, १४७

-ग्रासार ७७

—ग्रवस १४६

—भीवन्त ४१, ४३

—शोहपं ७०-१, ७६

—वन्यकुमार १४०

—गानवदागुन्त ४**=** 

—सिद्धप्रकाशचन्त्र १२१

—सिहबन्द ७६, द६

—सिहजटि १३=

—मुचनु =, ६, १२

—स्वाह-६-८

—स्तोङ वचन-सामन्यो १६

—हरिमद ४६

हरियचन्त्र ४०, ४६

राबदेश ४२

राधिक २

राम २

रामायण ३

रामेश्वर १४१

रास २

—पाल १०६ ११४

रावायनिकगोलियां ५०

रासामनिकसिद्धि ४०, ८७ राहुल ३, ४१, १३१ — भद्र ३६, ४६, ५७, ११८, १३१ — भित्र ३७, ५७ रिक्तविमान ७६ रिरि १३० — पाद १२६ स्द्र १३, ४५ क्पकाय ११

-

मंकाजगमत १, १३४ —देव २, १४१ —वेश ११४ —वसार ४४, ६४, १८४ सक्षणरहित बुद्ध १२ मक्षणानुव्यंजन १, ६२ नकाश्व २ सक्सण १५ सब्सी देवी ११ नष्डिदि ११० छत नगरी ७१ सम्बद्धान्ति ३८, ६६ —भूमि ६६ —सिद्धि ४४ लब्बानुत्वादकवर्मक्षान्ति १६, ४०, ५४ समित २ —चन्त्र २, १०६, १०६ ---वचा १०१-३, १४६ —विस्तर १ तव २ —सेन १३२, १३४ लहोर १३ बाबागृह रेन

निच्छविगण ६
निच्छवी-जाति २६
निपि ६१
नीनावच्य ३,१०२,११४,१३६
नूईपामिये कविधि १३१
मूयिपा ६६,१४५
नोकहित १३
नोकहित १३
नोकिप्तवादी १४२—४५
नो-दि पण्डित ११७
मोहे की पेटिका २३
न्ह-यो-रि-गुञ्जन-ज्वन ७०

बकानाय ११५, १२२ —गीति १०६ —बन्दापा ६६ —बुका १४६ —देव ११३-१४ -- TT 215-16, 147, 240, 146 —बातु महामण्डल ११६-२१ —वातुसायनायोगावतार १२० —पाणि ७४ -मैरव १०२ —योगिनी १०२, १२६ —वाराही १०१, १२७, १३१ -बृद्धि १ —वेताना १०२ -श्री १३३-३४ -सत्वसाधना ६६ —मूर्व १२२ यकानार्वे ६४, १०८, ११७ —नावंदारिकपा ६४ —वार्ववृद्धज्ञानपाद ११७

वज्ञावार्यामृत १२२, १४६ बागीयबर ७२, १२४, १२४ —गुततंत्र १२१ —कीति १२४-२६ -मृतमहामण्डल १२२ वाणिज्य बस्त् १ —युख ११३-१४ बात्सीपुत्रीय २, १४२—४४ —सन १४, ३६, ४१-२, ७४, ८७, ११८, बात्सीपुत्रीय निकाय १४४ そろのころに、そるの一まる、そまだ、を大り 1 - सम्भवाय ७२ पजोदय १२१ बादी बुषम ६४ यत्समित्रा २५ यामन २ वन २ बारावती ६, ८, १४, १२, ४०, ४४, ४३, —याल १२०, १२२ €0, 10€, 10€, 15€, 20-€, 21€, मनायुस्यान ३३ 1355 X55 बन्यपश् ४६ -वारेन्द्र १०२, ११२, १२३, १४५ बरदान ३० वाषिककर १= बरकवि २, ३३-४, ४४-४, =२ वासन्ती ४४-४ —सेन ७१-८० बाह्की ५७ बरिसेन १ बासनेस ४३ बरेन्द्र = १ विकम २, १४० वणीवमीलपस्वी हर -पुरी १३० वर्डमान १४१ —शिता ३, ११७-१*६*, १२०, 1२२, बर्दमाला २ 1 0 F-85P वर्षांवास १, २४, १३३ विकीड नाग १०२ बदा ध्र विगतरागध्यम ३७ वसुधारा ४२, ११७, १३० विगताशोक १, २६, ३१ —नाग २, ६४ विराग १ —ने व २ —बन्द्र २, ७१ —बन्तु ३४, ४८, ६०, ६४-८, ७०, विजय १४= ७४-६, ६३, १०१, ११३, १२६, विज्ञ १३ —जन १२ 1251 -- मिन २, ३६, ४०, १४ विज्ञानमाल ७५ —विद्यामंत्र १४० —बाद १०६, १३६ —सिबि ११२ —वादी ४१ यस्तुसातपुच्य १७ —वादी माध्यमिक १०६ बस्त की वर्ण १० विडास ४३ नाक्यभिष्ठान (० विष्यास १४६

विद्यक धर विद्वाद्यम ३७ विदेहतेत ह विवाधर ६६, ६२ -गदबी ४६ ——**加加** 355 —वर्षद ४१, ४८-६, ११८ —बरम्मि ७१ --नार ४६, १३६-४० —यंत्र ४२, ४०, ४६, ६६, ६८, ७०, 37, ER, ER 1 -- बनवाबरण १०२ -मनाग ६० -- 情度 8 を बिरो पण ११ बिनन २६, ३६, ६७, ७१, ७४, १०६, 1 35-251 --मागम १४४ - बाइकाम २६ —चयां १४४ — बर ४० —धरकलाणभित्र ११३ —धराजननित १२० -धरपुणनीति १०६ -धरमानुबेट १०६ —धरशान्तिप्रभ १०६ --धर्मिद्दमस ११७ विनयागम ३, ४२ विनीतसेन =६-७ विनेता २६ विन्व्यिपिरि ११५ विन्ह्यावंत १७-८ विक्वाचन १६, २२, ३४, १३६-४० विपञ्चना =

विमंग ३४ विभाज्यबाडी ६४, १४३ विभाषा ३४, ६३, ६७ —णास्त्र ३४ निगरह ११० विमल २ —नव २, ६३, १०५ -- मिल १२० विमला ६६ विम्बितसेन ७१, ७६ विका ८८ विरुपा है, १०५ ं विशिष्टसमाधि ६८ विशेषक ८१ विजेयस्तव ३६ विक्विमित १०६ विश्वकृष ११४ विश्वा २, १४० विषयोग ५७ बिच्या २, १६, २७, ४४, ६७ —राज ६३, १०४ बिहार १२, १४, २४, ४७, ४६ विविधालोक ७६ बीतराम १० बारपुरुषां ५० बीयंभद्रमभिज्ञ १२६ नुझ १ वसवन्त्र १= —देव ४६ -पूरी १२४ व्कित ४ व्सान्त ६ वृहस्यति २ वेणवन १४

में तनजीवी ह बेतालसिबि ११० बेंद १७, ४१ बेदमंत १७, ३३ वंद-वंदाक्ष है। वैवाक ४१ बेबाना ११, ६७ बेलुबन ११ वैद्यंगांण ४ बैद्य ६१, ८२, ८४ बैचक ६१, ६२, ६४ वैभव्यवादी १४३ वं भाषिक ३४-६, ४०, ६७ वं नाविक पाचार्यधर्ममित १०६ वंभाविक भरत्तवसुमित्र ३६ —वाद ४० —नादी ४६ वं पाकरण ३३ बँरोजन नावाजासतंत्र १०२ व रोजनामिसम्बोधि १२० वैज्ञाती ६, २६ वैगोधिक ६७ वैस्प ४६ —मुद्रा ४१ बैधवण ३१ वंशकमं १ व्यक्त १४ म्बाकरण २१, ३२-३, ४४, ६१, ८२, ८४ ब्याइत ८, ६, १२ म्बाब २, १३ न्याभराव १४० श्वामारी १० मानेन्ति ६७ सजवासी बजवासी ६

मंक पूर् -बावि ६२ वंबर २, ४४ -पित ३८-१ वंकत्तवार्य १३-४, १७-६ मक्सनन्द १०१, १३० शंक र, १६-७ शंबिक १८ मातकोपदेशा ४० गतपञ्चलतम ४२ नवपञ्चामतक स्तोत १८, ७७, ८३ — साहस्तिका प्रज्ञापार्यवता ४१-२, ६० मन्द धारा ३२ -- fee Yo --विद्या ३२-३, ६२ गरणगमन ७, ५७, ६३ गरणदाता ६२ वारणायस ६१ मरावती विहार 19 ननाका १२ गस्त्रगृष्टि २६ भाक्य बुद्धि १०१ —मिति १००, १०€ —महासम्मत २ —मिन ११४ —मृनि १९२ —अमण ४२ **一**網 933 यानवास २ —वासी १, १ मान्तपुरी १२६

बान्तर्शात १०१, ११३

罪

मान्ति ५६ —का चिन्तन १३

—कोध विकीडित १०२

—देव दे, ६६-६

—पाद १२६, १२७, १२६

-मम १०६

-- वमन ७६-७

-जोम १०६

बाम्याल २, १२३, १२४

शास्त्रित ३४ बारीस्किधातु ६

यान १

मानिवाहन २

बासन के उत्तराधिकारी ह

बासनगानन १२]

भास्ता ३, ४, ५, ६, ११, १२, १२, १२, १३, १७, २८, १२, १४, १४, १४, १४, १४८, १४८, १४८, १४८,

<u>—बुब २-३</u>

—की प्रतिमा १४

णास्व १३

-अकरण ४०

णास्त्रामं १२ विकासम १४४

किवापद ७, १६, २६, १२६

—समुब्बम ८६, १०, १२४

जिल्ला ४०

किरपर्वंत १०

किरोमणि ४६

—योगी ११२

बिल्पकारी १४७

जिल्प ६२

—कता १४, १४७

शिल्म परम्परा १४७-४८

—विद्या ६२, ६४, ६४

-स्थान १६

शिल्बी १४७-४८

国主 天育

शिवलिंग १४०

शिशु २

शिष् १४०

शिष्य (आवक) १, ४, २०

शिष्यतं स ८६

शीतवन चिताबाट ६

—शमशांन १२२

बील २, ६६, ७०-१, ७४, ७६, ८०, ८६,

1686

—कौत्ति १२%

-मई १०६

—बान ६३, ६६

णुकायन यहंत् २०

ग्यल २

गुक्तराज १३६

णुडामास ५६

गुभकर्म २१

—कार्य ६४

गुभाकरम्प्त १३२, १३७

मुलिया देग ४६

गुंड २, ४६

—नामक बाह्यण ३४

मून्यता १३७

ग्र ३, ४१, ४३, ७७, ६=

म्बपाणि ४५

नूलीनियन्य १०१

र्युगासर १४७

में व ४६

—नाग = धू

संय नागराज ४४ गोभव्यूह ११६ गांत देगा ११४ अमगानी संज ६ वमगानवास १३

अमण १३, १४, १७, १९, ४२, ७४

—गौतम १३

—व्याख्यान ४**८** 

धामणेर २०, ४१, ५४, १२६

श्रावत ४, ३३, ३८, ४१-२, ५२, ६३, ६६, १४, १३६, १४४

—पहुंत् ६०

—के विधिटका ६३, ६६, ६८, ७४-२

—विपिटक ६६-८, ७१-२

—निकास ६४

—पिटक २६, ४०, ४७

—विटकषर ६=

—शिश, ३६, **१३**१

—यान ४०

—गासन ३६

—संबं ६७, ६४, १०८, १२२

—सम्प्रवाय १०५

धावस्ती ७

श्रीउइन्तपुरी विहार ११०

-गुणवान नगर १०

—गुन्त १०६

—गह यसमाज ११४--११७

—वक्सम्बर १६

—जिकडकविद्वार ११२

—<u>बर</u> ३

—धान्यकटक ८६, १४६

—धान्यकटकवेत्य ४२, ७७

—नाउपाद १२६

सीनासन्दा ३८, ४९-२, ४८, ४९-४, ६६-६८, ७३, ८०, ८२, ८६-७, ६९, ६७, ९०६, ९९४, ९२२।

पादुकोत्सव ५३६

—गर्वत ४३, ४७-=, ४०, १२=

—मत् मतीन १२७

—मन् बन्दकीति ८०, ८६-७

-मद् दिङ्नाग ६५

—मद् समेकीन्त ६३, ६४, ६७-६, १०४

—मब् धर्मणाल १४८

-रत्निगिरि १३६

—साम २

—बरडोम्बियाव १२६

—गरवोधि भगवन्त ११४

—विक्रमणिला विहार ११६

—सरह **१**४४

- सर्वेब्द्रसमयोगतंत १२२

—सहलिसिडि १४७

—हमं २

—ह्यदेव १०३

धेख २, १४०

—पाल १२४

श्रेष्ठीपुत्र सुखदेव ६३

णतंच्य ५२

इग्रेत ख्यम ३८

Ty

बटकोषी १९७

वडिधन यहँत २९ वडलेकार ३, १०१, १०८, १३२

वरंगयोगसमाधि १३०

वत्वर्णन ६७, ६६

वध्मुख २

वर्णें क्सार ४४

बाज्यागारिक १४२, १४४

योजनगन्यता १३३

8

सगरि नगर ६३ सगरी १३२ संक्रान्तिक १४३ —बादी १४४

संग्रामविजय मन्त्र ४६

संघ ४, १, ७

—गुश्च ४१

—दास ४६

—नायक ६८

—पूजा ६०

—₩2 ₹=, 130

—गठ १४२

—रवित ५६

—वर्धन २,

—बद्धंन ४६ सञ्जन १२७

सरेष ४

—दर्शन ६, ११, १६, २६-२६

—मागं इ

—युग ३

—वचन ११

मत्युध्य १४६

सजहवीं क्या ५०

सद्धमं (बोब धमं) ३

मदमे ४६, ४३-४, ६१, १४३

—मेख दुर्ग १४६

<u>—रत्न</u> १

सनातन १२३

सप्तकल्पिका १०२

—ब-सोन ४२

—प्रभाग १०६

सप्त वर्गमभिष्यमं ३४

—वर्ग ४४, ४६

—नमंत्राह्मण ४४

—विध रहतों की वृध्द १०

—विभागप्रमाण ६५

—सेन १३०

—सेनप्रमाण १२७

—सेन प्रमाणशास्त १००

चमन्त ५०

—मड व्याकरण ६४

समय द्रव्य ४६, १३७

—भे दोपरचनवक्ष ४०, ६४, १४३

-वया ३

—विमुनत ३७

समयाचरण १०१

समाधि ६७

—कार ६३

—वाम ६२

समुदाय ४

समुद्रगृत ११२

—तट =

शमुद्री टाप् २७

--किन ५७

—वासिनी २७

समृब स्वान ६

सम्पत्ति १५

सम्यञ्जम १३७

सम्पुट तिसक १४६

सम्बद्ध ८७, ६३

सम्बर ११२-१३, १३६

—विशक ८४

—व्याख्या ११३

सम्बरोदय १३३

सन्मारमागं ६६

साटफना १=

सम्मृति २ सम्मतीय २ सम्बद्धि २= —समाधि ६६ —सम्बद्ध ३, १२ सरस्वती ४२, ६७, १३६ सरह ५१, १४= सरहपा ३६ सरहपाद ४३, १६ सरोजका ३१, १०३-४ —साधन **१०**४ सरीव्ह १०१ 一百回 98% सर्पभन्नी ४६ सर्वकल्याणणीनता १३ -काम ३४ -- जर्बे व १२० --विभिन्नं =६, ६१ —तवागतकाय-वाक-चित १०२ --- अमें नि:स्वभाव ६४ --- म्बितमोती १०७ सर्वास्तिबाद ६४ सर्वास्तिबादी ७४, १४२-४३, १४४ —निकाय १४४ महबीबनास ११२ सहजसिद्धि १०३-४, १४६-४७ सहवासिद्धि की डोका १४६ — — बृत्ति १४६ साकतनगर ४० सागर २ ---गालनामराज १११ -मेच ११६ सामन ११२ —देख **१२४** 

साक्ष्म ६७

सात यपवाद की वेंग्रना ५६ --- सबदान २६ —उत्तराधिकारी १, १४¢ —कवन XX ---वन्द्र ४७-६, १४६ —निकास १४४ —गान १२०, १२४, १४= —गानराजा १४४ —्यानवंशीय राजा १०६ सालवां कचा ३० साधारण सिब्धि ४६, १२०, १२२ नाधप्रा १३० —गति ६६ सामान्यगृद्धापत १४६ -- विधिटक ६१ —महासंधिक १४४ गाम्मितीय १४, १४२-४४ सारो ४६ सासवाद ४७ सिंह २, १४७ -कर्णरिप ४८ —गोखा ६४ —बरपतीमा ६० -बानाचर पाद १०५ —संतिया ५०% —शिन्बीपाद १२० —प्रकाश बन्द्र १०८ -शहाण १६ — मातंग ५० —राज महत्रविनाम १०६ --विस्प = ० - गावरमा ५६ —किल्लप ४ व

सिढाचार्य १४५ —क्क्निरिया ११५ सिंबान्त १२-३, ३८, ६६, ७५, १४४, \$x5 1 सिद्धार्थिक १४३-४४ सिडि ४६, १४७ —बस्त् ११६ सिंद्धे स्वर चान्तिगुप्त १३६ सिन्धक श्रावकसम्प्रदाध १२% सिन्ध् देश ११= सिन्ध् गांव २६ सिंह १, २, १३ -- बन्द्र द६ ─मह १०६ ---वक ७२ सिहन ११८ सिंहलढीप २८, ८२, ८४, १३८-३६ —का राजकमार ४< —का राजा ४व -की सीमा २= सिहासनास्ड १२ सुबदेब १२-३ सुबानुभूति ६२ सचावती ५३, १४१ सुगंद ब्यापारी गुप्त पृत्र १ सम्मा ४६ स्वय २, १२, १४ ा वर्णन २६, ३४ सद्जंब ७३ सुदुवंबा ६६ स्थन् १, म स्वाह १, ६ सुन्दर हुनि १३५ स्वध ५

सुपारी ४५ सुप्रमम् २, ४२ सुभृतियाल १२१ सुमोब २४ सुमति १४६ —शील ११३ सुमेच २२, ४४, १११ स्वणं ५ -कच्छा १२३ -दीनार १४० —बीप ५७, १३६ स्वयंक २, १४२, १४४ सुविष्णु २ —जाह्मण ४२ सुषम्ना १३० सूत्र ३२, ३६, ६०, ६७, ६२, ६६, १३६, 5.88 I —यर ७१ --वादी ४३, १४३ -सम्ब्वय ८१-६० सूत्रान्त ६६, १०६, १४४ स्वालंकार ६६, ७६, १२४, १२७ सुयं पूजा १६ —मण्डल १६ -वंश १३२ —वंशीयराजा १c सेटकृष्ण २= सेन २ —वंश १३२ मेंना ४७ सैन्यव आवक ११८, १२२, १३३, १४४ सोपधियोय-निर्वाण २६ सोमपुरी १११-१२, १२२ मोलवींक्या ४८

सोहन प्रकार के सत्व २० --महानगर १६, <u>४</u>० मीवान्तिक ३४-४, ४०, ४६, १४३, १४४ —वादी ३४ -शुभमित्र १०६ सीराष्ट्र २७, १३६ —का रावा ८८ सीरि १३१ चंगीति २७ संजिमन् भिक् ३४ संबृति परमार्थं बोधिजिल-भावनाकम १२० संस्कृतमापा २७ —व्याकरण ४४ स्वेल चोर प्रजाकीति ६० स्तम्भन ५१ स्तवपण्डक १५ स्तूम ६, २४, १४१ स्त्यावदान २६ स्थिरमति ७५, ८७ स्यविद र, १६, ७२, ६६, १६६, १४६-४४ —नाग ३३ —निकास १४२ —बोधिमड १२७

— निस्तू १४-४, ६२, ६४, ६३

— नत्स २८

— नाद ६४, १४२

— नादी १४२-४४

— सम्मृति ४७

स्त्राम्यासन्द ११४

स्त्रोतापति ६, ६०

स्त्रोतापत्त ६६

स्त्रान्यस्त्रो नगर ४७

स्त्रम्य स्थानरणसूत्र ३४

स्त्रम्य स्थानरणसूत्र ३४

स्त्रम्य स्त्रम्यवादी ४२

स्वर्ण कलश ६४
स्वर्ण-दोण-देश ६२
—पण २८, ११७
—भाण्डार २४
—सव पूष्प ६६
—वृष्टि १०
स्वर्णावणी ववान २६
स्वर्सवेद प्रस्तत १०३-४
स्वातिकक साध्यपिक १०६
न्वामी वीपक्रकर श्रीजान १२६
स्वामें भाव ६३

8

हगोस-कुमार थी १४६ —गत्तोन-न्-दपन १६ हद-नेन (प्रतिम्बेम्ब) ४२ हबधीब ७७ हरि १ हरिवार हेरे हरिमंत्र १०७, १०६, ११४-१६ हरितचेन १३४ ह्लदेश हर हत्त्व ४७ हपन १७ —यावार्य ११६ हविम् १७ हसन (यसम) ==, १३७ हुसाम ५५ ह्सबचा १२४ ह्युराव १४६ हस्तरेबा शास्त्री १२ हस्ति २ हस्तिनाप्र ४०

हस्तिनापुरनगरी १०२
हस्तिपाल १३१
हाजीपुर १०६
हिन्दु ३=
हिमाचन १६
हिमाचन १६
हिमाचन २६
हिमाचन २६
हिमाचन २६
हिमाचन २६
हिमाचन १६
हिमाचन ३०, १११
हिमाचन वाद १३
हिसाधन वाद १३
हिसाधन वाद १३
हिसाधन वाद १३
होनगागाँ इद बोधिसस्य ७६
होनगान २६, ४२, ४१-२, ४४, ७२-३,

हीनयानी मिलु ४१
हेमदेव उपाच्याय ४८
हेसदेव उपाच्याय ४८
हेक्क ६६
हेक्क ११२, १२४, १२४
—तंत्र १०३
—पितृ साधना १०३, १०४
हेन्तु (शिन्दु) १३४
हेमावत ६४, १४३
होमा ४३
होमीय भस्म ४४
हंसकी १३८

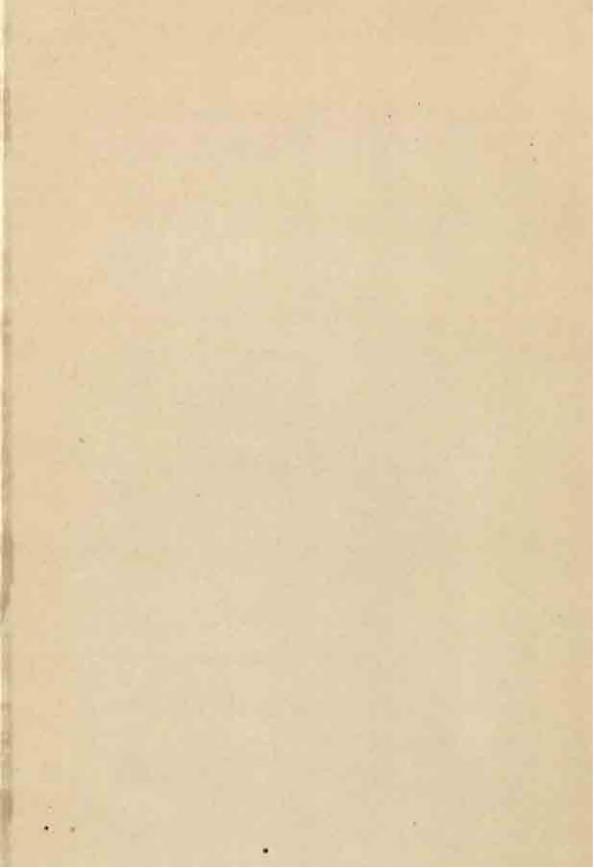

JE Buddhism - India India - Buddhism

"A book that is shut is but a block"

ARCHAEOLOGICAL

GOVT OF INDIA
Department of Architectory
NEW DELHI

Please help us to keep the book clean and moving.